# श्रीचेतन्यमङ्गल

श्रील लोचनदासठाकुर विरचित



# श्रीहरिदास शास्त्री

संस्थापक एवं अध्यक्ष :

श्रीहरिदास शास्त्री गोसेवा संस्थान

श्रीहरिदास निवास, पुरानी कालीदह, वृन्दावन (मथुरा) उ. प्र.

फोन: ०५६५-३२०२३२२, ३२०२३२५







# श्रीचतन्यमंगल

# श्रील लोचनदासठाकुर विरचित

श्रीवृत्वावनधामवास्तव्य न्यायवैशेषिकशास्त्रि, नव्यन्यायाचार्य, काव्यव्याकरणसांख्यमीमांसा वेदान्ततर्कतर्कतर्कवैष्णवदर्शनतीर्थ श्रीहित्र रिस्टारमधारस्त्री कर्त्तृक सम्पादित ।

> सद्ग्रन्थ प्रकाशकः— श्रीहरिदासशास्त्री श्रीगदाधरगौरहरि प्रेस, श्रीहरिदास निवास, कालीदह, पो० वृन्दावन। जिला-मधुरा (उत्तर प्रदेश)

प्रकाशक:— श्रीह रिच्छारत्रश्चारत्त्री श्रीहरिदास निवास। पुराणा कालीदह। पो०—वृन्दावन। जिला—मथुरा। (उत्तर प्रदेश)

प्रकाशनितिथि—
ॐ विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री-श्रील विनोदिवहारी गोस्वामी प्रभु विरह तिथि
पौष कृष्णा द्वितीया २१।१२।६३
श्रीगौराङ्गाब्द ४९७

प्रथम संस्करण - १०००

प्रकाशनसहायता-७५.००

मुद्रकः-

श्रीहरिदास शास्त्री श्रीगदाधरगौरहरि प्रेस, श्रीहरिदास निवास, कालीदह, पो० वृन्दावन, जिला—मथुरा, (उत्तर प्रदेश) पिन—२८११२१

#### \* श्रीश्रीगौरगदाधरौ विजयेताम् \*

# विज्ञिप्त

प्रस्तुत ग्रन्थ सुविश्रुत ''श्रीचंतन्य-सङ्गल'' है, अखण्ड कीत्ति गरिष्ठ श्रीखण्डवास्तव्य श्रीमन्नरहरि सरकार ठाकुर ग्राविष्ठ तदीय प्रियतम शिष्य ''श्रील लोचन दास'' व लूं क यह ग्रन्थ रिचत हुआ है। यह ग्रन्थ— सूत्रखण्ड, आदिखण्ड, मध्यखण्ड एवं शेषखण्डरूप खण्ड चतुष्टय पूर्ण है। यह ग्रन्थ मङ्गल काव्य प्रणाली से रिचत हुआ है, मनुष्यों में प्राणी मात्र के प्रति निजाङ्गवद् ममत्व शिक्षा सञ्चार हेतु विमल श्रीभगवत् चरित्र का कीर्त्तन चित्त श्रुति रसायन सङ्गीत रीति से जिसमें होता है, उसे मङ्गल वाव्य वहते हैं। सरकार ठाकुर की आन्तरिक इच्छा थी, उनके प्राणिप्रय श्रीगौरहरि की लीलामाला का प्रचार वङ्ग भाषासे हो, तज्जन्य ही आपने लिखा है—

गौरलीला दरशने

वाञ्छा कत हय मने

भाषाय लिखिया सब राखि।

किस्त किस्त पद लिखि

यदि इहा केह देखि

प्रकाश करये केह लीला।

नरहरि पाबे सुख

घुछिवे मनेर दुख

ग्रन्थ गाने दरविवे शिला।।

श्रोबासुदेव घोष कर्त्तृंक रचित पदाविल से नरहिर सरकार ठाकुर की अभीष्सत पूर्ति किश्वित परिमाण में होने से भी एवं उस समय श्रीवृन्दावन दास ठाकुर रिचत श्रीचेतन्य भागवत प्रकाशित होनेपर भी उस से श्रीनरहिर सरकार ठाकुर की आन्बस्कि पिपासा प्रशमित नहीं हुई, कारण उसमें रसराज श्रीगौरहिर की भजन कथा विशेष रूप से आलोचित नहीं हुई है, सुतरां लोचन के द्वारा उक्त अभाव पूर्ति कामना से उनमें शिक्त सञ्चार पूर्वक ग्रन्थ प्रणयन हेतु आदेश किये थे।

लोचन, निज गृहप्राङ्गणस्थित बदरी तरुतल में उपविष्ट होनर तालपत्र में 'श्रीचैतन्य-मङ्गल' ग्रन्थ लिखन प्रारम्भ किये थे। उस समय श्रीगौरसुन्दर की अपार करुणा से तदीय निगूद घटनावली भी लोचन

के मानस लोचन में समुद्भासित होकर ग्रन्थमध्य में सिमिविष्ट हुई।

सूत्रखण्ड में मङ्गलाचरण, गुरुवन्दना, शची जगन्नाथ मिश्र का आविर्भाव, कलियुग में भगवद् विमुखता को देखकर श्रीनारद का आक्षेप, द्वाराका गमन पूर्वक श्रीकृष्ण रुक्मिणी समीप में किल कलुष हत जीवका दुरवस्था वर्णन, किलयुग में अवतीर्ण होने के निमित्त श्रीकृष्ण कर्त्तृ के प्रस्ताव अङ्गीकार एवं ब्रह्माशिव प्रभृति के समीप में घोषणा प्रचार हेतु श्रीनारद को आदेश प्रदान, श्रीरुविमणी के सहित भावी गौरावतार विषयक श्रीकृष्ण की आलोचना, यावतीय भक्तवृन्द के आविर्भाव की वर्णना है।

आविखण्ड में —श्रीअद्वेत प्रभु का मान्तिपुर से नवद्वीप आगमन एवं श्रीमचीगर्भ की स्तुति, १४०७ मकाव्द की फालगुनी पूणिमा में ग्रहण काल में ज्योतिर्मय मचीदेह से गौरहरि का आविश्राव, नवद्वीप में महानन्दोत्सव, शचीगृह में जनता, नामकरण, बालयलीला औद्धत्य, गङ्गाजल में केलि, बालिकावृन्द का नैवेद्य भोजन, उपनयन, श्रीजगन्नाय मिश्र का परलोक गमन, विद्यारम्भ, विवाह, बङ्गदेश यात्रा, लक्ष्मी का गृङ्गाविजय, लक्ष्मी का पूर्वजन्म वृत्तान्त, विष्णुप्रिया परिणय, गया यात्रा, ब्राह्मण का पादोदक पान से ज्वर निवारण, ईश्वरपुरी सह मिलन एवं दीक्षा ग्रहण, गया कृत्य, वृत्वावन याश्वाउद्योग, उससे प्रति निवृत्त होकर नवद्वीप में ग्रागमन वणित है।

मध्यखण्ड में—भक्तवृत्व के सहित साक्षात्कार, कृष्णभक्ति एवं हरिनाम याजन, भक्तसङ्ग में हरिकथा
मुरारि गुप्तकृत 'रामाष्टक' का आस्वादन, नित्यानन्द मिलन, श्रीनिवास मन्दिर में वीर्त्तन, नित्यानन्द
का कीपीन वस्त्र खण्ड भक्तवृत्द को प्रदान, सङ्कीर्त्तन, जगाइ माधाइ रुद्धार, वृत्दावन गमन हेतु व्यग्रता
केणवभारती के सहित साक्षात्वार, सन्नचास वा सूत्रपात, णची वा विलाप, विष्णुप्रिया के रुहित विविध
रङ्ग प्रमङ्ग, निणान्तवान में गङ्गा उत्तीर्ण होकर काटोआ गमन, भारती के निकट सन्त्यास ग्रहण हेतु
प्रार्थना, भारती कर्त्तृ क प्रत्याख्यान, श्रीप्रभुका विनय, छल से भारती के कर्ण में सन्त्यास मन्त्र कथन,
कीरकरण समय में मधुपण्डित का खेद, वर प्रदान, सन्त्यास के पश्चात् राढ़देश यात्रा, चन्द्रशेखर आचार्य के गृह नक्द्वीप में आगमन, खेद, शान्तिपुरस्थ अर्ढ त भवन में मिलन, नीलाचल यात्रा, दण्डभङ्ग लीला,
दानीवृत्द का दौराहम्य एवं ऐश्वर्य दशक्तर भक्तवृत्द वा उद्धार, एकास्त्रनगर में उपस्थित, शिव दर्शन,
प्रसाद ग्रहण, पुरी में आगमन, सार्वभौम मिलन, षड़्भुज दर्शन, सार्वभौम कृत श्रीचैतन्य सहस्रनाम
स्त्र है।

त्रेषक्ष में — जीयड़ नृसिहादि कम से दाक्षिणात्य अमण, वान्ती, वावेरी, सेतुबग्धनादि दर्शन, नीलाचल में पुनरागमन हेतु श्रीनृसिहानन्दद्वारा पथिनिर्माण, वानाइ नाटशाला से प्रभुका पुनर्वार नीलाचल में प्रत्यावर्त्तन एवं झारिखण्ड पथ से वृन्दावन गमनादि, नीलाचलाभिमुख में पुनर्यात्रा, पथ में घोल पानकर गोयाला को अर्थप्रदान, नवद्वीप में आगमन, मक्तसङ्ग, सबको प्रबाध प्रदानकर नीलाचल यात्रा, प्रतापरुद्र का उद्घार, द्राविड़ देशीय दरिद्र विप्रका दारिद्रच मोचन प्रसङ्ग, श्रीजगन्नाथ के अङ्ग में विलीन होने का वृत्तान्त, श्रीमन्नरहरि का वृत्तान्त एवं ग्रन्थ प्रणेता वा वृत्तान्त विणत है।

प्रस्तुत ग्रन्थ श्रीमुरारि गुप्त रचित संस्कृत श्रीचैतन्य चरितामृत ग्रन्थावलग्बन से रचित है। ग्रन्थ प्रारम्भ में तथा मध्य एवं शेष में उसका आनुगत्य ग्रन्थकार द्वारा पुन पुनः स्वीकृत हुआ है।

चेतन्य-मङ्गल प्रन्थ के जलसाधन के समय, श्रीगौराङ्गसुन्दर के अङ्ग मार्जन के समय, लक्ष्मी परिणय के समय, विष्णुप्रिया विवाह उद्वर्त्तन के समय, एवं विवाह प्रभृति प्रकरण में नदीया नागरीगण की उक्ति प्रत्युक्ति में रसराज गौराङ्ग की संसूचना दृष्ट होती है।

इस विषय में विरुद्ध पक्ष यह है-श्रीमन्महाप्रभु केवल महाभावादय हैं। श्रीमद्भागवत में आप

"परिमवदन" अर्थात् इन्द्रिय कूटुम्बादि जनित तिरस्कार रहित रूप में कीत्तित हैं।

श्रीचैतन्य भागवत के मत में—'गौराङ्क नागर हेन स्तव नाहि बोले' इत्यादि। प्रत्येक भगवदवतार का वैशिट्य है—श्रीरामचन्द्र, जिसप्रकार 'एक पत्नी व्रतघर' श्रीनन्द नन्दन, जिसप्रकार 'गोपी जन के विलासी' तद्रूप श्रीगौरहरि भी निजपत्नी व्यतीत स्वाभिलाष दृष्टिक्षेप रहित हैं। अतएव पदामृत समुद्र रचियता श्रीराधामोहन ठाकुर की उक्ति से यह 'भाववितक' है। स्वपक्ष में उक्ति यह है—'श्रीराधा कृष्ण मिलित वपु'' "रसराज महाभाव दुइ एक रूप" रीति से श्रीगौरहरि में महाभाव का प्राबल्य सर्व सम्मत होने पर भी रसराजत्व में अनाद्यदवांश का भी किञ्चत् प्रसारादि अयौक्तिक नहीं है।

श्रीचैतन्य चन्द्रामृत के १३२ में श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती पाद ने 'गौरनागर वर' का ध्यान अञ्चन

किया है।

श्रीभगवान् विरुद्ध रस एवं विरुद्धभाव सम्बलित हैं, सुतरां भक्त रुचि भेद से श्रीगौर में रसराजत्व का स्वीकार प्रनिवार्य है। नदीया नागरीगण की रागात्मिका भक्ति—रुचिभेद से एवं अधिकार भेद से ग्रहणीय है। किन्तु सर्वथा सार्वजनीन नहीं है। कारण—निवृत्तानुपयोगि हेतु दुरूह हेतु एवं अति रहस्य हेतु उक्त रसास्वादन अति सावधानतया आस्वादनीय है।

श्रीचैतन्य-मङ्गल ग्रन्थ में पयार, लघु लिपदी, दीर्घ त्रिपदी, मध्यतरजा, करुणा प्रभृति छन्दः विन्यस्त है, ग्रन्थ की भाषा सहज एवं लालित्य पूर्ण है। गान के एद्रेश्य से पद समूह रचित होने से विभिन्न राग रागिणी का उल्लेख यथास्थान में हुआ है। ग्रन्थोक्त ऐतिहासिक विवरण निर्णय में मतान वय गवेषव वृन्द के मध्य में विद्यमान होने से भी भौगोलिक वृत्तान्त की श्रामाणिकता के सम्बन्ध में रूब व्यक्ति निसन्दिहान है। श्रीचैतन्य भागवत प्रधानतः वर्णनात्मक है, एवं श्रीचैतन्यमङ्गल रसात्मक है।

पल्लवित कवित्वांश में लोचनानन्द ठाकूर-शीवृन्टावन दास वो स्थल विशेष में अतिक्रम किये है, ठाकुर लोचन के द्वारा रचित श्रीचैतन्यमङ्गल व्यतीत दुर्लभसार, ग्रानन्दलतिका की राग लहरी एवं रास पञ्चाध्याय के पद्यानुवाद एवं श्रीजगन्नाथ नाटक के गीतिका भाग के पद्यानुवाद ग्रन्थ भी है।

श्रीहरिदास शास्त्री

सचीपत्र

सूत्रखण्ड

STELL THE TANK TO THE STEEL STEEL मङ्गलाचरण, श्रीगौराङ्ग एवं तदीय पार्षदवृन्द की वन्दना, मुरारि दामोदर संवाद, आदि, मध्य-खण्ड का सूत्रवर्णन, श्रीगौरनित्यानन्दावतारमहिमा कथन, श्रीगौराङ्गावतार की सूचना, श्रीकृष्ण रिवमणी संवाद, श्रीनारद महाशय का श्रीद्वारका में आगमन एवं श्रीकिमणीदेवी कर्त्त तदीय समाचार, श्रीकृष्ण नारद संवाद, श्रीकृष्ण कर्त्तृ क श्रीनारद को गौररूप प्रदर्शन, श्रीगौररूप दर्शन से श्रीनारद की मूच्छी, श्रीनारदका मूर्च्छाभङ्ग होनेपर गौराङ्गावतार की घोषणा, अवतरण करने के उद्योग निमित्त श्रीकृष्णकर्त्त् क उनको देवलोक में प्रेरण, श्रीनारद का नैमिषारण्य में आगमन एवं गौरावतार विषय में उद्धव के सहित कथोपकथन, अनन्तर नारद का कैलास में आगमन, हरपार्वती के सहित मिलन एवं तत्कर्त्त नारद की सम्बर्द्धना, कात्यायनी नारद संवाद एवं महाप्रसाद की महिमा वर्णन, महाप्रसाद वितरण सम्बन्ध में कात्यायनी देवी की प्रतिज्ञा एवं तच्छवण से श्रीविष्णु का कैलास में आगमन, ब्रह्मपुराण में श्रीविष्णु कात्यायनी संवाद में श्रीगौराङ्ग अवतार का अभिप्राय ज्ञापन, महेश पार्वती का सपार्षद पृथिवी में आगमन जन्य नारद कर्त्तृ क श्रीविष्णु का आदेश ज्ञापन, अनन्तर नारद का प्रस्थानएवं ब्रह्मलोक में आगमन, ब्रह्मा नारद संवाद में ब्रह्मा के समीप में नारद कर्त्तृक श्रीगौराङ्गबतार की घोषणा प्रदान. तच्छ्रवण कर ब्रह्मा का आनन्द एवं नारद समीप में ब्रह्मा एवं तत्पुत्र सनकादिक के प्रश्न से श्रीकृष्णलीला विषय में उनसब का सन्देह भञ्जन, श्रीगौराङ्गावतार का शास्त्र प्रदान प्रदर्शन, नारद कर्त्तृ क वैष्णव एवं गोपीमाहात्म्य वर्णन, ब्रह्मलोक में गौरावतार घोषणा के निमित्त ब्राह्मण को सूचित कर नारद का प्रस्थान, गौराङ्गावतार में नारद का आनन्द प्रकाश, धर्म की शोचनीय अवस्था को देखकर कलि आगमन का अनुमान, नारद का जगन्नाथ क्षेत्र में आगमन एवं तदीय समीप में सकातर निवेदन. श्रीजगन्नाथ के आदेश मे नारद की गोलोक याता, गोलोक में गौराङ्ग स्वरूप की वर्णना, नारद का वैकुष्ठ में आगमन, वैकुष्ठनाथ कर्त्तृ क गोलोकपति का महिमा वर्णन एवं श्रीगौराङ्ग को गोलोकपति रूप में वर्णन, नारद का गोलोक में आगमन, गोलोक का स्वरूप वर्णन, नारद कर्त्तृ क गौररूप गोलोकपति का दर्शन, नारद कर्त्तृ क गोलोकपति का महिमा वर्णन, गोलोक में प्रेयसीवृन्द समीप में गोलोकपति का अभिप्राय ज्ञापन एवं अवतार का कार्य्य वर्णन, अनन्तर नारद का प्रस्थान, श्वेतद्वीपस्थ श्रीबलराम के समीप में आगमन, श्रीबलराम के स्वरूप एवं महिमा वर्णन. श्रीबलराम के सहित नारद का साक्षात्कार एवं बलराम के प्रश्न से तत्समीप में गोलोकपति का श्रीगौरावतार का अभिलाष संवाद ज्ञापन, श्रीगौरावतार हेतु स्वजन के सहित देवगण का गौरपार्षदक्ष में पृथिवी में आविभवि वर्णन।

ग्रादिखगड ७-ग्रध्याय

33-05

विषय

प्रष्ठा

प्रथम अध्याय

30-80

शची गर्भ में श्रीगौराङ्ग की आविर्भाव वर्णना, जन्मोत्सव वर्णन।

द्वितीय अध्याय

88-40

श्रीगौराङ्ग की शिश्लीला, देवगण कर्त्त काश् गौराङ्ग की पूजा एवं श्रीकृष्ण कीर्त्तन, तत्दर्शन से शचीमाता का आतब्दू, निमाइ की बाल्यक्रीडा, शचीमाता का आदर, निमाइ का बाल्य चाश्वल्य को देखकर क्षिप्तज्ञान से शचीमाता का भय एवं नारीगण के समीप में उसकी वर्णना एवं नारीवृन्द द्वारा उपदेश निमाइ का अशूचि स्थान में गमन एवं माता के प्रति तत्त्व कथन; निमाइ की दृष्टता से जननी द्वारा प्रहारांद्यम हेतु निमाइ का उच्छिष्ट पात्र में उपवेशन, माता के द्वारा अनूनय विनय हेत माता के प्रति इष्टक निक्षेप, निमाइ कर्त्त क नारिकेल आनयन, निमाइ के तेज को देखकर शचीमाता का विस्मय एवं विपदाशङ्का से रक्षाबन्धन, निमाइ के द्वारा चन्द्रप्राप्ति का आग्रह, कूकूर शावक को लेकर निमाइ की क्रीड़ा, शचीदेवी द्वारा अनुष्ठित षष्ठीव्रत पलक्षच में निमाइ का अद्भृत आचरण, मुरारि गुप्त के प्रति निमाइ का अद्भृत विद्रुप आचरण, बालकवृन्द के सहित हरिबोल कहकर निमाइ की क्रीड़ा, विश्वरूप द्वारा सन्त्यास ग्रहण।

त्तीय अध्याय

33-34

निमाइ का विद्यारम्भ एवं चूड़ाकरण, निमाइ की बाल्यक्रीड़ा एवं स्वप्न में निज स्वरूप प्रकाश, निमाइ का उपनयन संस्कार, निमाइ का अवतार विषयक विचार, जननी को श्रीएकादशी व्रतोपवास करने में प्रवर्तन, निज देह से भक्तदेह का भेष्ठत्व प्रदर्शन, श्रीजगन्नाथ मिश्र का परलोक गमन, जननी कर्तृ क निमाइ को अध्ययन निमित्त गुरु के समीप में नियोग, पाटशाला में निमाइ का अध्ययन आरम्भ ।

चतुर्थं अध्याय

00-33

लक्ष्मीप्रिया के सहित निमाइ का प्रथम प्रणय सूत्र बन्धन, निमाइ का नवद्वीप नागर वर्णन।

पंचम अध्याय

1919-23

निमाइ के प्रति गङ्गादेवी का अनुराग, निमाइ का पूर्वदेश गमन, लक्ष्मीप्रिया का निर्याण एवं शची माता का खेद, पूर्वदेश से निमाइ का गृह में प्रत्यावर्त्तन एवं लक्ष्मीप्रियादेवी का स्वधाम गमन हेतु जननी को सान्त्वना प्रदान।

THE WATER SHEET AND WHOLE SELECT SEC.

ne attention of white old Su a Sun faith विष्णुप्रिया के सहित निमाइ का दितीय परिणय।

### सप्तम अध्याय

६२-६६

निमाइ की अध्यापना, निमाद वा गया गमन, गया से निमाद वा बृत्दावन गमनोद्योग, आकाकवाणी श्रवणकर स्वदेश प्रत्यावर्त्तन, ग्रन्थकर्त्ता वा पन्हार ।

मध्यखगड १६-अध्याय

229-03

प्रथम अध्याय

K08-63

अध्यापना व्यपदेश से शिष्यगण के प्रति निमाइ की कृष्णशिक्षा, कृष्णग्रेम से प्रभु का कृष्टन, पुत्र के निकट जनती द्वारा कृष्णप्रेम भिक्षा, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के गृह में कृष्णप्रेम मत्त निमाइ की बिह्न ता, पथ में अकस्मान वशीध्वनि श्रवण से निमाइ की उन्मत्तता, निमाइ द्वारा वराहाबहार प्रवास, शक्तिगृह में देवतागण कर्त्तृ क निमाइ दर्शन एवं प्रेम लाभ. भत्तवृत्दको प्रेम प्रदान, मेघमणको कृष्णप्रेम दान।

द्वितीय अध्याय

308-808

भक्तगण के महित प्रेमावेश कीर्त्तनः श्रीगौराङ्ग का रूप वर्णन, श्रीगौराङ्ग कर्त्तृ क आम्रवीज रोपण तत्क्षणात् वृक्षांतात्ति एवं सुपक्व आम्रफल प्राप्ति, ब्रह्मज्ञानिष्ठि मुकुन्द को शिक्षाप्रदान, मुरारि गुप्त को भक्तिशिक्षा दान।

तृतीय अध्याय

898-309

भक्तगण के सिहत श्रीनिमाइ द्वारा श्रीअद्वैत का साक्षात्कार, निमाइ के श्रीत अद्वैत का भक्ति प्रकाश निमाइ कर्त्तृ क संक्षेप में अध्यात्म तत्त्व की व्याख्या, श्रीगौराङ्ग दर्शनार्थ नवद्वीप में श्रीअद्वैत का आगमन श्रीअद्वैत की भक्ति सम्बन्ध में श्रीगौराङ्ग के समीप में श्रीवास का प्रक्रन, श्रीगौराङ्ग रूप का दर्णन।

चतुर्थ अध्याय

११४-१२०

भक्तवृन्द के प्रति महाप्रभु का विविध कृपादेश, श्रीनित्यानन्द फिलन, निर्यानन्द को देखवर देखी माता का विश्वरूप ज्ञान, नित्यानन्द को षड्भुज प्रदर्शन।

पंचम अध्याय

१२०-१२५

जननी के निकट निमाइ वा स्वप्न वर्णन, श्रीवास गृह में श्रीअद्धेत के सहित महाप्रभु का मिलन, श्रीहरिदास ठाकुर मिलन, अकस्मात् श्रीमहाप्रभु का अदर्शन से भक्तवृत्द का खेद एवं पुनिमलन, वस्त्रहरण लीलानुकरण, महाप्रभु के आदेश से भक्तगण कर्त्तृ के श्रीनित्यान द चरणामृत पानोत्सव, श्रीहरिदास ठाकुर एवं श्रीअद्वेत मिलन।

षष्ठ अध्याय

१२५-१३२

जगाइ माधाइ उद्धार, सपुत्र वनमाली भिक्षुक के प्रति कृपा।

सप्तम अध्याय

१३२-१३७

श्रीगौराङ्ग का नृसिहावेश, शिव कीर्त्तनकारीके प्रति कृपा, ब्राह्मणी कर्त्तृ क श्रीमन्महाप्रमु की पदधूली ग्रहण, तज्जन्य महाप्रमु का गङ्गा में निमज्जन, भक्तगण के प्रति भगवत्तत्त्वोपदेश, श्रीमन्दिर मार्जन शिक्षादान, कुष्ठरोगी के प्रति कृपा।

पृष्ठा

## अष्टम अध्याय

१३७-१३६

निमाइ के प्रति बाह्मण का अभिशाप।

# नवम अध्याय

१३६-१४२

श्रीगौर में बलरामावेश, कीर्तन यज्ञ वर्णन।

# दशम अध्याय

१४२-१४६

नारदावेश में श्रीवास कर्त्तृ क गदाघर की महिमा कथन, भक्तवृत्द के सहित प्रभुका नृत्य कीर्त्तन, आद्याशक्ति का आवेश, चन्द्रशेखर के गृह में अपूर्व ज्यं ति ।

# एकादश अध्याय

१४६-१५२

निमाइ का सन्त्यास प्रकरण।

### द्वादश अध्याय

१५२-१६०

श्रीशचीमाता का विलाप, विष्णुप्रिया का विलाप, भक्तवृत्द का विलाप भक्तगण के प्रति प्रबोध।

# त्रयोदश अध्याय

१६०-१६६

श्रीगौराङ्ग का गृहत्याग ।

# चतुर्दश अध्याय

१६६-१७०

सन्त्यास ग्रहण।

# पंचदश अध्याय

200-204

सन्त्याम ग्रहण के पश्चात् शान्तिपुर में श्री प्रभु का आगमन, जननी एवं भक्तवृन्द के सहित मिलन

# षोड्श अध्याय

१७५-१८८

नीलाचल यात्रा, दानी के प्रति कृपा, नित्यानन्द कर्त्तृ क दण्डभाइन, रेमुणा में श्रीगोपाल दर्शन, याजपुर में देवदर्शन, मुकुन्द के प्रति दानी का अत्याचार, एकाग्रनगर में देवदर्शन, शिव प्रसाद ग्रहण विचार, तीर्थ दर्शन, श्रीजगन्नाथ मन्दिर ध्वज दर्शन से प्रभु की मूच्छा, अनन्तर वासुदेव सार्वभीम के गृह में गमन, सार्वभीम तनय के सहित जगन्नाथ दर्शन अद्भुत प्रेमावेश, महाप्रसाद दर्शन से प्रेमावेश, समस्त प्राणी को महाप्रसाद वितरण, सन्ध्याकाल में पुनर्वार जगन्नाथ दर्शन, भावावेश प्रभु द्वारा सन्न्यास ग्रहण कार्य में सार्वभीम की दोष दृष्टि, सार्वभीम के प्रति कृपा।

शेषखराड ४-अध्याय

१=६-२२२

#### प्रथम अध्याय

3=6-9EE

श्रीमहाप्रभु की दक्षिणदेश श्रमण हेतु यात्रा, जीयड नृसिहदेश का प्रकट विवरण, रायरामानन्द मिलन त्रिमल्ल भट्ट की सहित मिलन, सप्तताल मोचन, सेतुबन्ध गमन एवं श्रीजगन्नाथ दर्शन हेतु प्रत्यावर्त्त न म विषय

पृष्ठ

# द्वितीय अध्याय

१६७-२१२

वृन्दावन गमन एवं लीलास्थली दर्शन।

# तृतीय अध्याय

282--- 220

वृत्दावन से नीलाचल यात्रा, पथ में गांप के प्रति कृपा, नवढीप गमन, शान्तिपुर गमन, नीलाचल में प्रत्यावर्त्तन, प्रतापस्त्र के प्रति कृपा, षड्भुज मूर्ति प्रदर्शन, दरिद्र ब्राह्मण के प्रति कृपा।

# चतुर्थ अध्याय

२२०--२२२

आषाढ़ मास सप्तभी तिथि रिववार, तृतीय प्रहर के समय श्रीमन्महाप्रभुवा श्रीजगन्नाथदेव में लीन प्र ङ्ग, ग्रन्थकार का आत्म परिचय।

परिशिष्ट

२२३--२२⊏

सूचीपत्र सम्पूर्ण।

# श्लोकसूची

|                                |                             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| भक्तिप्रेम                     | (ग्रन्थकारकृत)              |                                         |
| त्वयोपभुक्त                    | (भा० ११।६।४६)               | 58                                      |
| कस्मिन्काले                    | (भा० ११।४।१६)               |                                         |
| ग्रासन् वर्णास्त्रयोह्यस्य     | (भा० १०।८।१३)               | २०                                      |
| कृतं त्रेता, कृते, मनुस्यस्तु  | (भा० ११।५।२०।२२)            | २०                                      |
| त्रेतायां                      | (भा० ११।४।२४।२४)            | २०                                      |
| द्वापरे, तं तथा, इति द्वापरे र | उर्वीश (भा० ११।५।२७।२८।३१)  | २१                                      |
| कुष् <b>रावर्ण</b>             | (भा० ११।५।३२)               | २१                                      |
| एते चांशकला                    | (भा० १।३।२८)                | २२                                      |
| श्रासन् वर्णस्त्रयोह्यस्य      | (भा० १०।८।१३)               | २२                                      |
| तमाराघ्य, स्वागमैः             | (वृह्त् सहस्रनाम)           | २३                                      |
| परित्राणाय 🥕                   | (गीता ४।६)                  | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| यदा यदाहि                      | ं (गीता ४।७)                | २४                                      |
| परित्राणाय                     | ~ (गीता ४।८) <sup>ह</sup> ै | 28                                      |
| सुवर्ण वणं:                    | (महाभारत शान्तिपर्व)        | २४                                      |

| म्रजायष्वम्                        | (भविष्यपुरारा)                             | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>कृ</b> तादिषु                   | (भा० ११।५।३८)                              | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ग्रासामहो                          | (भा० १०१४७।६१)                             | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| यथा तरुर्मूल                       | (भा० १।३१।१४)                              | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चण्डालोऽपि मुनेः श्रेष्ठो          | (पद्मपुरागा)                               | ξ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ब्याधस्याचरगां                     | (पद्यावली)                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्वयमेवात्मना                      | (गीता १०।१५)                               | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ग्रपारिगपादो                       | (श्वेताश्वतर)                              | १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| हरेनीम हरेनीम                      | (वृहन्नारदीय)                              | १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मीनः स्नानपरः                      |                                            | १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ्रश्नाराधितोयदि हरिः               | (नारदपश्चरात्र)                            | £03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                  | चैतन्य चरितामृत महाकाव्यधृत पद्मपुराण वचन) | १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राजत् किरीट                        | (मुरारि गुप्तकृत चैतन्य चरितामृत)          | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उद्यत् विभाकर                      |                                            | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| न साध्यति                          | ( ', ', ', ', ')<br>(भा० ११।१४।२०)         | ११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मवाहं दारिद्रः                     | (भा० १०। ६१।१६)                            | १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| े राम राघव                         | (महाप्रभु)                                 | १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ् धैर्यं यस्य पिता                 | (शान्तिशतक)                                | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                            | The state of the s |
|                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नमोनमस्ते<br>कले: प्रथम सन्ध्यायां | (महाप्रभु)<br>(वायुपुरागा)                 | १5१<br>१६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# श्रीचैतन्यमङ्गल

->>>>>>>

# श्रीललोचनदासठाकुरविरचित

# सूत्रखगड

भक्ति-प्रेम-महार्घ-रत्निकर-त्यागेन सन्तोषयन् भक्तान् भक्तजनातिनिष्कृति-विधौ पूर्णावतीर्गः कलौ । पाषण्डान् परिचूर्णयन् त्रिजगतां हुङ्कार-वज्राङ्कुशैः श्रीसन्त्यासि-शिरोमिण-विजयतां चैतन्य-रूपः प्रभुः ॥१

जिन्होंने भक्ति प्रेमरूप महार्घ प्रदान करके भक्तवृन्द को आनन्दित किया है, जो भक्तगए। के सर्वप्रकार वलेश को विदुरित करने के निमित्त ही कलियुग में अवतार ग्रहण किये हैं। जिन्होंने श्रीहरिनाम हुङ्काररूप बज्जाघात से पाषण्डनिकर का दर्प विचूर्ण किया है, उन अमित प्रभावसम्पन्न सन्नधासिचूडामणि श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो।। १।।

पठ मझरी राग

नमो नमो वन्दाँ, देव गर्गेश्वर,
विघ्न-विनाशन महाशय।

एकदन्त महाकाय, सर्वकार्य्ये सहाय

जय जय पार्वती-तनय।।२

हरगौरी वन्दाँ। माथे, जुड़िया युगल हाते

चरगो पड़िया कराँ। सेवा।

त्रिजगते एक कर्त्ता, विष्युभक्ति वरदाता,

सबे एक एइ देवी देवा।।३

सरस्वती-वन्दाँ। मुण्डे, केलि कर मोर तुण्डे

कहाँ। गौरहरि-गुरग्गाथा।

ग्रविदित त्रिजगते, गौरवर्ण वार्गीनाथे,

ग्रद्धुत ग्रपरूप कथा।।४

काकुकराँ देवगणे, ग्रार यत गुरुजने, विघ्न ना करिह कहो इथि ।
ना चाहाँ सम्पद वर, मुद ग्रित पामर, निविघ्ने सम्पुर्ण हाँउ पुँथि ॥५
विष्णुभक्त वन्दाँ ग्रागे, यत यत महाभागे, यार गुणे पृथिवी पवित्र ।
सर्वजीवे करे दया, विशेषे ग्रारित पाइया, त्रिभुवन मङ्गल चरित्र ॥६
मुद ग्रित ग्रभाजन ना बुभाँ । डाहिन वाम, ग्राकाश घरिते चाहाँ । बाहे ।
ग्रन्धे दिव्यरत्न वाछे, पर्वत ना देखाँ । काछे, ना जानि कि परिणामे हथे ॥७

सबे एक भरसा आछे, प्रभु नाहि काहो बाछे, गुण गाय उत्तम-अधमे। सर्व जीवे एक दया सबे पाय पद-छाया, श्रिधकारी-नाहिक नियमे ॥ = ये पुनः वैष्णव जन, तार कथा कहि शुन, स्रकारणे दया सर्वलोके । पर-लागि जीवन, पर लागि भूषरा, पर-उपकारे माने सुखे ॥६ ठाकुर श्रीनरहरि, दास प्राग् ग्रधिकारी, याँर पद-प्रतिस्राशे स्राश। प्रधमेह साध करे, गौर-गुरा गाहिबारे, से भरसा ए लोचनं दासं ॥१० ताँर पद परसादे, का गाइब ग्रनवसादे, एइ मोर भरसा अन्तर। से दु'खानि चरण, इष्ट सिद्धि-कारण, हृदये थुइब निरन्तर ॥११

़केदार राग

जय जय श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द । जयाद्वैतचन्द्र जय गैरभक्तवृत्द ॥१२ जय नरहरि-गदाधर-प्राणनाथ । कृपा करि कर प्रभु-शुभहष्टिपात ॥१३ करुणाभरण सब हेम-गोरा-गा । वन्दिया गाइब से शीलल राष्ट्रा पा ॥१४ सकल भक्त लैया बसह स्रासरे । स्रो-पद-शीतल-वा' लागुक कलेवरे ॥१५ शचीर दुलालप्रभु ! कर । परणाम । तिलेककरुणा-दिठे कर स्रवधान ॥१६ स्रवैत-स्राचार्य गोसाँ इ देव-शिरोमणि । यार पद-परसादे धन्य ए धर्मणी ॥१७

वन्दिया गाइब से सीतार प्रारणनाथ। करुणा करह प्रभु करँ । जोड़हात ॥१८ ग्रभिन्न-चैतन्य से ठाकुर ग्रवधूत। नित्यानन्द-राम वन्दँ ो रोहिग्गीर सुत ॥१६ गौरगुएा-गरबे गर्गर मातोयार। वन्दिया गाइब भ्रागे चरण ताँहार ॥२० मिश्र पुरन्दर वन्दँ ो-विश्वमभरेर पिता। शची-ठाकुराग्गीवन्दँ ो-ठाकुरेर माता ॥२१ पुण्डरीक विद्यानिधि वन्दिब सानन्दे। यारलागि महाप्रभु फुकारिया कान्दे ॥२२ लक्ष्मी-ठाकुराग्गीवन्दँ । विदित संसारे। प्रभुर विरह-सर्प दंशिल याँहारे ॥२३ नवद्वीपंगयी वन्दौ विष्णुप्रिया मा। यार अलंकार से प्रभुर राङ्गा पा ॥२४ पण्डित गोसाँइ से वन्दिब एकमने। ईश्वर-माधव-पुरीर वन्दिया चरगो।।२४ गोसाइ गोविन्द वन्दौ ग्रार वक्रेश्वर। गौरपद-कमले ये मत्त मधुकर ॥२६ पुरी ये परमानन्द ग्रार विष्णुपुरी। गदाघर दास से वन्दिब शिरोपरि ॥२७ गुप्त बेजा वन्दिबं हरिष मनोरथे। गोरा-गुरा गाङयदि दया कर चिते ॥२५ श्रीवास-ठाकुर वन्दे । ग्रार हरिदास । वासुदत्त-मुकुन्द-चरणे करँ । ग्राश ॥२६ राय रामानन्द वन्दी पिरीतेर धर्म पण्डित जगदानन्द वन्दौ निरन्तर ॥३० क्य-सनातन वन्दै। पण्डित दामोदर । राघव-प.ण्डत वन्दे । प्रगाति विस्तर ॥३१ श्रीराम सुन्दर गौरीदास स्रादि यत। नित्यानन्द-सङ्गी वन्दौ यतेक भकत ॥३२ कुलेर ठाकुर वन्दाँ श्रीइष्टदेवता। इहलोके परलोके सेइ से रक्षिता ॥३३ ताहा विनु नाहि मोर तिनलोके बन्धु। नरहरि दास वन्दौ गौर-प्रेमसिन्धु ॥३४ गोविन्द-माधव-घोष वास्-घोष ग्रार। भूमे पडि कर जोड़ि करँ निमस्कार ॥३५ श्रीवृत्दावन-दास वन्दिब एक चिते। जगत् मोहित यार 'भागवत'-गीते ॥३६ वन्दना गाइते भाइ हवे अनुक्षरा। घरेर ठाकुर वन्दौ श्रीरघुनन्दन ॥३७ सकल-महान्त-प्रिय श्रीरघुनन्दन। प्रभू याँरे ग्रागे दिला माल्य चन्दन ॥३८ श्रीमतिरे लाड से येबा खायाइल। ताँहारे मनुष्य-बुद्धि केहो ना करिल ॥३६ तार पिता वन्दिब से श्रीमुकुन्द दास। चैतन्य-सम्मत-पथे निम्मंल विश्वास ॥४० कारो नाम जानि कारो नाम नाहि जानि। सबारे वन्दिब सबे मोरं शिरोमंशि ॥४१ महान्त वन्दिब ग्रार महान्तेर जन। एक ठाँइ वन्दि गाइ सबार चरणा ।।४२ श्रांगु पाछुं विचार ना कर केहो मने । श्रक्षरानुरोधे बन्दना ना हय क्रमे ।।४३ याँर नाम नाहि करि भ्रमेते वन्दना। शत परगाम-कर ग्रपराध मार्जना ॥४४ पृथिवीर भकत वन्दँ । ग्रन्तरीक्षचारी। सबार चरगो एके एके नमस्करि ॥४५ गोरा-गुए। गाम्रों मोर एइ प्रतिम्राश। ए लोचन दाह बले पूर' मोर आश ।।४६ बराड़ी राग । दिशा ।

प्राण भाइया निवेदौ निवेदौ निज कथा। (मूच्छा)। किरे कि आरे कि ओरे प्राण हय। आगे आशीर्वाद मागाँ।, यत यत महाभाग, तबे से गाइब गुरा-गाथा।। आरे रे हय हय।

मो छार ग्रधमाधम नाहि जानँ । तत्व । गोरा-गुग चरित्रेर कि कब महत्व ॥४७ ना जानिया प्रलाप करिया किबा काज। उत्तम जनेर ठाँइ ठेकिले हबे लाज ॥४८ ग्रधिकारी नहाँ तबु करो परमाद। गोरा-गरा-माध्रीते बड़ लागे साध ॥४६ मुरारि गुपत वेजा बैसे नवद्वीपे। निरन्तर थाके गोराचाँदेर समीपे ॥५० ताहार महिमा केबा पारये कहिते। 'हनुमान्' बलि यारं स्याति पृथिवीते ।।५१ समुद्र लङ्गिया येवा लङ्कापुरी दहे। सीतार बार्ता उद्धारिया श्री रामेरे कहे।। ५२ विशल्यकरणी भ्रानि लक्ष्मणे जीयायं। सेइ से मुरारी गुप्त बइसे नदीयाय।।५३ सर्व तत्व जाने से प्रभुर ग्रन्तरीए। गौर-पद-ग्रारविन्दे भकतप्रवीए।।१४४ जन्म हैते बालक-चरित्र ये ये कैल। ब्राद्योपान्ते येई रूपे प्रेम प्रचारिल ॥१५ :दामोदर-पण्डित सब पुछिल ताँहारे। ग्राद्योपान्त यतं कथां कहिल प्रकारे ॥५६ श्लोकबन्धे हैल पुँथि 'गौसङ्ग चरित'। दामोदर-संबाद मुरारि-मुखोदित ॥५७ गुनिया श्रामार मने बाढ़िल पिरीत। पाँचालि प्रबन्धे कह । गौराङ्ग चरित ॥ १५ ग्रिधकारी नहाँ तबु कहाँ एइ दोषे । ग्रिवज्ञा ना कर केहो ना करिह दोषे ॥५६ ग्रिमृत देखिया कार ना लागये साधे । ग्रिज्ञान-बालक इच्छे ग्राकाशेर चाँदे ॥६० गोरा-गुण गाइते ऐछन मोर साध । ऐछन समये मागाँ वैष्णव प्रसाद ॥६१ वैष्णव-चरणे मुद्द कराँ परणाम । गोरा-गुण गाङ मोर एइ हिया-काम ॥६२ ग्रामार ठाकुर प्रभु नरहरि दास । प्रणति मिनति करे ए लोचन दास ॥६३

मारहाटि राग। दिशा। हरि राम राम गोराचाँद आरे प्राण मोर हय ॥ध्रु॥

प्रथमे कहिब कथा ग्रपूर्व-कथन। ब्राचार्य्य गोसाँइ कैल गर्भेर वन्दन ॥६४ पृथिवीते जनम लैल त्रिजगत नाथ। साङ्गोपाङ्गो यत यत परिषद साथ ॥६५ पिता-माता बालक लालिल येनमते। अन्नप्राशने नाम थुइल हरषिते ॥६६ बाल्य-चरित्र-कथा कहिब विधान। शुन्य-चरगो शुनि नूपुर-निसान ॥६७ परिश अश्चि-देश चले आचम्बते। ग्रापन-मायेरे ज्ञान कहिला येमते ॥६८ पुरनारीगए। कहे बुिकते चरित। तार बोले नारिकेल ग्रानिला त्वरित ॥६६ कुक्कुर-शाबक लैया खेलाय ठाकुर। देखिया सकल लोक ग्रानन्द प्रचुर ॥७० बालकेर सङ्गे खेला करे राजपथे। गुप्त बेजा प्रकाश देखिल येनमते।।७१

बालक-सहिते हरिसङ्कीर्त्तने नृत्य। देखिया सकल लोक ग्रानन्दित-चित्त ॥७२ येनमते हाते खड़ि दिला तार बाप। या स्निले दूरे याय अमञ्जल ताप ॥७३ तबे त कहिब कथा शुन सावधाने। बेले विश्वमभर विश्वरूप-जेष्ठ-सने ॥७४ उपेन्द्र येन दूइ सहोदर। कहिव ताहार कथा शुनिबे उत्तर ॥७५ विश्वरूप सन्न्यास करिला येनमते। विश्वम्भर पिता माता प्रबोधे कथाते ॥७६ तबे त कहिब विश्वम्भरेर चरित। बालक-सहिते खेला खेले विपरीत ॥७७ सकल बालक मेलि जाह्नवीर कूले। बालुकाय पक्ष-पदचिह्न देखि बुले ॥७८ देखिया ताहार पिता दःखी हइल मन। घरेरे अनिया कैला तर्जन गर्जन ॥७६ स्वपने ताँहारे कृपा कैला येनमते । कहिब सकल कथा शून एकचिते ॥५० कर्णबेध चूडाकर्ण ग्रार उपवित। कहिब सकल कथा ग्रानन्दित-चित ॥ ६१ बाल्य-समाधाने हैले यौवन-प्रवेश। दिने दिने करे प्रेमा-प्रकाश ग्रशेष ॥ ५२ गुरू-स्थाने पड़िलेन सतीर्थेर सने। वङ्गजेर कथाय परिहासये येमने ॥ ८२ माये आज्ञा दिला एकादशी करिबारे। भ्रनेक प्रकाश कथा किहब से काले ॥ ५३ हेनइ समये जगन्नाथ परलोक । कान्दये येमते प्रभु पाइया पितृशोक ॥ ५४ तबे त कहिब कथा अपरूप आर। विवाह करिला प्रभु-श्रानन्द ग्रपार ॥ ५५

गङ्गा-दरशने ग्रार ये हैल रहस्य। सावधाने शुन कथा कहिब ग्रवश्य ॥ ६६ पूर्विदेश-गमन कहिब भालमते। लक्ष्मी-स्वर्ग ग्रारोहगा हैल येनमते ॥५७ देशेरे म्रासिया पुन विवाह करिला। शिष्ये विद्यादान दिया गयारे चलिला ॥ ८८ प्रत्येके कहिब कथा शुन सर्व्वजन। अनेक आनन्द पाबे ना छाड़ यतन ॥ ६६ देश-ग्रागमन-कथा कहिब विशेष। प्रेम प्रकाशये निरन्तर रसावेश ॥६० मध्यखण्ड-कथा भाइ ग्रनेक ग्रानन्द। शुनिते पुलक बान्घे ग्रामिया श्रखण्ड ॥ ६१ भक्तसन्दर्शन-कथा प्रेमार प्रकाश। कहिबार ग्रागे उठे हृदये उन्नास ॥ ६२ मध्यखण्ड कथा भाइ नदीया विहार। ग्रमियार धारा येन प्रेमार प्रचार ॥६३ ् ग्रति ग्रपरूप कथा प्रकाशिला प्रमु। चारि यूगे भक्त याहा नाहि शुने कभु ॥६४ हेन ग्रदभुत कथा भक्ति-परचार। कहिब से मध्यखण्डे नदीया विहार ॥६५ सकल भकत मेलि हइला येनमते। प्रत्येक कहिब कथा ये जानि कहिते ॥६६ प्रथमे कहिब शची पाइला प्रेमदान । ं पथेते येमते शुने वंशीर निस्वान ॥६७ प्रेमाय विह्वल हैला भावेर आवेश। ग्राचिमबते दैववागी उठिल ग्राकाशे ॥६८ मुरारिरे कृपा कैला वराह स्रावेशे। ब्रह्मा-ग्रादि देव देखे ग्रापन-ग्रावाशे ॥ ६६ ः शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी प्रेम पाइल तबे। कहिब सकल कथा शुन सर्व्वभावे ॥१००

पण्डित श्रीगदाधर प्रभुर प्रसादे। प्रेमाय विह्वल हैया दिवानिशि कान्दे ॥१०१ एके एके दिल सर्व्वजने प्रेमदान। कहिव सकल कथा येमन विधान ।।१०२ भक्तके प्रसाद ग्राम्चवीज ग्रारोपरो। या श्निले सर्व्वजनेर द्विधा घुचे मने ।।१०३ ग्रध्यात्म ग्राच्छादि प्रभु प्रेम प्रकाशय। ज्ञानगम्य नहे प्रभु-सवारे बुभाय ॥१०४ तत्रे त कहिब कथा अपूर्व कथन। येमते हइल नित्यानन्द-सन्दर्शन ॥१०५ हरिदास प्रभु-सने मिलये येमने । ग्रद्वैत-ग्राचार्यं नित्यानन्देर मिलने ॥१०६ येनमते जगाइ-माधाइ निस्तारिला। पिता-पुत्रे ब्राह्मरोरे येन कृपा कइला ॥१०७ शिवेर गायने कृपा कैल येनमते। ग्राचिमबते खेद उठे बाह्मण-चरिते ॥१०८ येनमते जाह्मवीते दिला प्रभु भाँप। या शुनिले तिनलोके उठे हिया-काँप ॥१०६ तबे ग्रार ग्रपरूप शुनिबे विधाने। देवालय मार्जना प्रभुकरिला येमने ॥११० शुनिबे म्रनेक कथा मृति म्रपरूप। कुष्ठव्याधि निस्तारिला ए बड़ कौतुक ॥१११ बलराम-ग्रावेश-कथा कहिब विशेष। या शुनिले सबे पाबे स्नानन्द स्रशेष ॥११२ श्रीचन्द्रशेखराचार्य्येर बाड़ीते प्रकाश । प्रेम-परकाशे छाय ए भूमि स्राकाश ॥११३ ग्रनेक रहस्य कथा कहिव ताहाते। वैराग्य ग्रहुत प्रभुर उठे येन मते ॥११४ केशव भारति देखि नदिया नगरे। सन्न्यास करिब बलि उल्लास अन्तरे।।११५

येनमते सर्व भक्तगरोर विलाप। शची विष्णुप्रिया शोकसागरे दिला भाँप॥११६ सन्त्यास-ग्राशये नवद्वीपछाड़ि याय। सन्न्यास करिला प्रभु भारती सहाय ।।११७ कहिब सम्यक सब यत विवरणे। ब्राचार्य्य-प्रभुर घर गेला येनमने ॥११८ सबा सन्दर्शने ग्रार येबा हैल कथा। सबा प्रबोधिया प्रभु यात्रा कैला यथा ॥११६ पुरुषोत्तम देखिबारे चलिला येमते। कहिब रहस्य-कथा ग्राम रेमुगाते ॥१२० क्रमे क्रमे कहिब से पथेर चरित। याहा शुनि सर्वलोक पाइबे पिरीत ॥१२१ याजपुर याइ प्रभु ये कैल रहस्य। एकाम्रनगर-कथा कहिब म्रवश्य ।।१२२ जगन्नाथ-सन्दर्शन हैल येनमते। सार्वभौमे प्रकाश शुनिबे एकचिते ॥१२३ मध्यखण्ड-कथा भाइ ग्रमृतेर सार। शेषखण्ड-कथा आछे कहि शुन ग्रार ॥१२४ मध्यखण्ड साय पुँथि प्रेमार प्रकाश। आनन्द-हियाय कहे ए लोचन दास ॥१२५

षानशी राग । तरजा छन्द ।

जय रे जय रे जय, श्रीकृष्णचैतन्य
ग्रापनि ग्रवनी ग्रवतार ।

ग्रहह लोकेर भाग्ये, पृथिवी सोहाग करे,
श्री पद याहार ग्रलङ्कार ॥१२६

त्रिजगत-दीप-नव द्वीपेरे उदय कैल,
करुणा-किरण-परकाशे ।

ग्रनेक दिनेर यत, भकत पियासी छिल,

घाग्रोल प्रेम-ग्रतिग्राशे ॥१२७

मधुमय कमले येन, पटपद भ्रमरावुले, येन चाँद-चकोरिर मेलि। वरियार मेघ देखि, चातक फुकारे येन. पिउ पिउ डाके मातोयालि ॥१२८ नाचये भावक भोरा, प्रेम वरिषये गोरा, हुङ्कार गर्जन सिहनादे। ग्रधंनेर धन येन, हाराइया पेयेछे हेन, श्रनुगत श्रारतिया काँदे ॥१२६ वनेर हातिया येन, वन-दावानले पुड़ि, ग्रमिया सायरे दिल भाँप। ऐछन प्रेमार रङ्गे, ग्रङ्ग डुवायल गो, पासरलं पूरवेर ताप ॥१३० डालि रे ठाकुर बले, केह मालसाट मारे, प्रेमानन्दे ग्रापंना पासरे। ये प्रेम लिखमी मांगे, करजुड़ि श्रंनुरागे, अविचारे विलाय सबारे ॥१३१ कि कहिंब स्रार कथा स्रेनन्ते भुलिल यथा, किबा रसं प्रेमार माधूरी। शेष बलिये यारे, शिरे घरे एसंसारे, सेइ आजु निताइ नाम धरि ॥१३२ प्रेमरसे गरगर, ना चिने आपन पर, सवारे बुमाय एइ कथा। पदतल ताल-भरें, धरगी टलमल करें, जिनि मदमत्त हाती माता ॥१३३ श्रार श्रपरूप शुने, महेश श्रद्वैत नाम, यार गुरा-गाने स्रागीयान । चैतन्य-ठाकुर-सने, प्रेमरस-म्रालापने, पासरिल ए योग गेयान ॥१३४ रसिक संगीर संगे, प्रेम विलासइ रंगे, सवारे बुभाय ग्रविरोधे

एइ दुइ ठाकुर बहि, दयार ठाकुर नाहि,
या लागि उदय गोराचाँदे ॥१३५
जय जय मङ्गल पड़े, सर्व्वजने हरि बले,
सबे करे प्रेम प्रति ग्राश।
ब्रह्मार दुर्ल्मभ प्रेमे, सबे ग्रभिलाणी गो,
हासि कहे ए लोचन दास ॥२३६

वराड़ी राग। दिशा। हरि राम राम हय रे हय ।।मूर्च्छा।। आलो मुइ गोरार निछ्नि लैया मरि। गोरा-रूपेर गुरोर वालाइ लइया। विलाइल प्रेम गोरा जगत भरिया।। बारे रे धारे आरे आरे हय रे ॥ घ्रा। जय जय श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द। जय जय ग्रद्धौत-ग्राचार्य्य सुखानन्द ॥१३७ गदाधर पण्डित जय जय नरहरि। जय जय श्रीनिवास भक्ति ग्रधिकारी ॥१३८ चैतन्य गोसाइर यत प्रिय भक्तगए। सबार चरण हृदे करिये वन्दन ॥१३६ कहिब चैतन्य कथा शुन सावधाने । अवतार कलियुगे हइल येमने ॥१४० मुरारी गुपत बेजा प्रभु-तत्व जाने। दामोदर पण्डित पुछिला तार स्थाने ॥१४१ कहः श्रुनि कि लागि गौराङ्ग अवतार। श्निते ग्रानन्द चिते हृइछे ग्रामार ॥१४२ केने इयामवर्गा त्यजि हैला गौरतनु । केने बा कीर्त्तने लुटे गाये माखे रेगु ॥१४३ केने बा नागर वेश-छाडिया सन्त्यास। केने देशे देशे बूले करिया हुताश ॥१४४ केने कान्दे राधा राधा गोवित्द बलिया। केने घरे घरे बूले प्रेम याचाइय ॥१४५

कहिब सकल कथा परम निगुढ़। या श्निले त्रारा पाय अखिलेर मृढ ॥१४६ श्निया मुरारि कहे-शुनह पण्डित। ऐइ सव तत्व तोमाय करिब विदित ॥१४७ सत्ययूगे चारि अंश धर्मशास्त्रे कय। त्रेताय त्रिभाग धर्म गराना करय ॥१४८ द्वापरे अर्द्धेक धर्म कहिये तो मारे। कलियुगे एक ग्रंश धर्मेर विचारे ॥१४६ ग्रधमं बाढ़िल-धमं हइल ये क्षीरा। स्वधर्म त्यजिल-वर्ण ग्राश्रम विहीन ॥१५० पापमय घोर ग्रान्धियार हैल कलि। मजिल सकल लोक-ग्रधर्म बिकलि ॥१५१ धर्महीन देखिया नारद महामुनि। कलि तरिबारे दया कहिला आपनि ॥१५२ भाविलेन कलिसपे गिलिल सबारे। मने हैल धर्म संस्थापन करिबारे ॥१५३ कृष्ण बिनु धर्म केहो ना पारे स्थापिते । अवश्य स्रानिब कृष्ण कलिते त्वरिते ॥१५४ भक्त-इच्छा गोविन्देर हय सर्वकाल। वेदपुराए। शास्त्रे से आछये विचार ॥१५५ यदि कृष्णदास मुद्द हङ सर्वथाय। कलिते स्रानिब तवे प्रभु यदुराय ॥१५६ देखाँ ग्रागे कलियुग करे कोन कर्म। तबे से प्रानिब कृष्ण सर्वमय धर्म ॥१५७ ग्रानिब सकल देवगए। ताँर संगे। ग्रस्त्र-पारिषद ग्रादि करि साङ्गोपाङगे॥१५८ ब्रह्मा आदि देवगरा सनकादि मुनि। पृथिवीते जन्मिब देवी कात्यायनी ॥१५६ द्वारकाय यत आहे आर यदुवंशे। पृथिवीते जनमिब निज निज अ शे ॥१६०

कहिब सकल कथा शुन सावधाने। पृथिवीते अवतार हइल येनमने ॥१६१ सब श्रवतार सार गोरा श्रवतार। एमन करुणा कभु नाहि हये ग्रार ॥१६२ परदु: बे कातर नारद महामुनि। कृष्ग-कथारस-गान दिवस रजनी ॥१६३ कृष्एाकथा-लोभे बुले संसार भ्रमिया। ना शुनिल कृष्ण नाम जगत चाहिया ॥१६४ कृष्ण रसे गद गद ग्राध ग्राध भाष। क्षिणेक रोदन क्षिणे ग्रट्ट ग्रट्ट हास ।।१६५ वीएगा-सने गुए गाय भरे श्रां ख़ि-नीर। कृष्णरसावेश मुनिर ग्रन्तर बाहिर ॥१६६ ऐछन प्रेमार रङ्गे ग्रंग गड़ाइया। ना शुनिल कृष्णनाम जगत घुरिया ॥१६७ श्रन्तरे दु: खित मुनि विस्मित हियाय। लोक-निस्तारण-हेतु ना देखि उपाय ॥१६८ दंशिल सकल लोके कलि कालसर्पे। निरन्तर दगध मुगध माया दर्पे ॥१६९ शिश्रोदर परायण जगत भरिया। मुज्छित सकल लोक कृष्ण पासरिया ॥१७० लोभ मोह काम क्रोध मद श्रभिमाने। निरन्तर सिञ्चे हिय गरल सेचने ॥१७१ 'ए ग्रामि ग्रामार' बलि मरे ग्रकारेंगे। के ग्रापनि के ग्रापना किछुइ ना जाने ।।१७२ ऐछन लोकेर दुःख देखि महामुनि। अन्तरे चिन्तित हैया मने मने गुरिए ॥१७३ घोर कलियुगे जीवेर ना देखि निस्तार। भ्रमिते भ्रमिते गेला द्वारकार द्वार ॥१७४ द्वारकार ठाकुर देव देव शिरोमिए। सत्यभामा गृहे सुखे विश्वया रजनी ॥१७५

प्रभाते उठिया कैल ये विधि उचित। रुक्मिग्गीर घरे याब करिला इङ्गित ॥१७६ बुभिया रुक्मिग्गीदेवी स्रापना मञ्जल। धरिते ना पारे ऋंग करे टलमल ॥१७७ गृह सम्मार्ज्जन करे श्रंगेर सुवेश। नानाविध वाद्य बाजे ग्रानन्द ग्रशेष ॥१७८ सुमङ्गल पूर्णघट घृत बाति ज्वले। प्रभु गुभ ग्रागमन कैला हेन काले ॥१७९ मित्रवृन्दा नग्नजिता सूशीला सुवाला। प्रभु निर्मण्छन करे स्रानन्दे विह्वला ॥१८० स्वासित गन्धजल प्रभु काछे आनि। पाद प्रक्षालन करे देवी श्रीरुक्मिग्गी ॥१८१ श्रापन सम्पद पद धरि निज बुके। श्रनुरागे नेहारइ क्षरो देइ मुखे ॥१८२ हृदये श्रीपद धरि कान्दये किनमगी। विस्मित हइया किछ पूछे चक्रपारिंग ॥१८३ कान्दनार हेतु किछुना बुक्ति तुमार। कि लागि कान्दह देवि ! कह समाचार ॥१५४ तुमि प्रागाधिका मोर जगजने जाने। तोमार अधिक केबा कह ना आपने ॥१८४ किबा अवज्ञाय तोर आज्ञा ना पालिल। स्वरूपे कहना देवी ! कि दोष करिल ॥१८६ एकमात्र पूरुबे ये परिहास कैल। म्राजिह तोमार चित्ते से कथा म्राछिल ॥१८७ कत परणाति कैल विनय करिया। तभु ना पुछिल तोर ए कठिन हिया ॥१८८ ऐछन निष्ठुर वागी प्रभु मुखे शुनि। सरस सम्भाषे किछु कहये रुक्मिग्री ॥१८६ अन्तर कठिन सोर कभु नहे स्रान। एक महाभाग्य सबे तुमि मोर प्राण ॥१६०

तोमार पदारविन्द तो हइते अधिक। म्राजिह नाचये शिव पिबइ माध्वीक ॥१६१ जगते यतेक सब तोर सुगोचर। सबे ना जानह पद-प्रेमार उत्तर ॥१६२ यदि राधा भाव हृदे कर ग्रारोपए।। तबे से जानिबे निज प्रेमार लक्षरण ॥१६३ ए बोल श्रुनिया प्रभुर हिया चमत्कार। कि बैले कि बैले देवि ! कह ग्रारबार ॥१६४ भालमते ना श्निल ये बलिला तुमि। ऐछन कि ग्राछे याहा नाहि जानि ग्रामि ॥१६५ एहेन अद्भुत कथा श्रुनि मोर हिया। बाढ़ये ग्रारित किछू विस्मय पाइया ॥१६६ हेन कि दुर्ल्भ पद ग्राछे त्रिजगते। श्राश्चर्यं मानिये याहा देखिते श्निते ॥१६७ तोर मुखे शुनि मोर ग्रगोचर ग्राछे। ग्रानन्दे ग्रामार हिया कि जानि करिछे ॥१६८ कह कह कह देवि! एहेन विश्वास। चरण-महिमा कहे ए लोचन दास ॥१६६

धानशी राग ।

बले देवी रुक्मिणी, शुन प्रभुगुणमिण, चित्ते किछु ना भाविह ग्रान ।

या लागि कान्दिये ग्रामि, से कथा ता जान तुमि ग्रार यत सब तुमि जान ॥१

तोमार पद—कमले, कि ग्राछे कतेक बले, भालो ना जानह तुमि इहा ।

ए पद ग्रामार घरे, छाड़ि याबे ग्रन्यत्तरे, ता लागि कान्दये मोर हिया ॥२

ए पद-पदम-गन्धे, याय येइ दिग-ग्रन्ते, से दिक छाड़ये जरा मृतुच ।

पद-मकरन्द-पाने, जीवे येइ येइ जने, तारे किबा दिवा-निशि-ऋत् ॥३ पादपद्म-सुपरागे, ये धरये अनुरागें, तार पद पाइ पुण्यभागे। कान्दिया कहिये कथा, यत आछे मनव्यथा, सब निवेदिये त्या आगे ॥४ तुमि ठाकूर सबाकार, तोमार ठाकूर आर, के ग्राछ्ये सकले संसारे। तोर पद-ग्रनुरागे' ए-रस-ग्रास्वाद पाबे, एइ पँहु निवेदिये तोरे ॥ ५ राधामात्र जाने इहा, ग्रो रस पिरीति पाइया, यत सुख यतेक सोहाग। भकत-विस्मय गुर्गे, येइ कथा रात्रिदिने, कि ना रस प्रेम अनुराग ॥६ ब्रह्मा ग्रादि देवा देवी, लिखमी चरण सेवी, से पून आपनि अनुरागे। कर-कमले कमला' अति-म्रारति-बिभोला, एइ पाद पद्म-सेवा मागे ॥७ से पुन हृदये रहि, शय्याय शुतये नाहि, वदने वदन रहु रमा। ए-पद-माधुरी-ग्राशे, सेहो ताहा नाहि वासे, केबा कह चरण महिमा ॥ ५ लिखमी ग्रापन-सुख, से चाहे कातर मुख, हेन पद परसाद प्रेमा। राधामात्र इहा जाने, ये भुश्चिल वृन्दावने, तार भाग्यपथे नाहि सीमा ॥६ ए पुन जगते धान्धा, तारि गुरो तुमि बान्धा, म्राजिह ना छाड़ हिया जाप। राधानाम लैते ग्राँखि, छल छल करे देखि, हेन पद प्रेमार प्रताप ॥१०

ए पद भ्रामार घरे, उन्नसित भ्रन्तरे, कान्दि पुन विच्छेदेर डरे। तोमार ग्रधिक तोर, श्री पदपङ्कज जोर' अनुभवि करह विचारे ॥११ तुमि याहार घेयान, तुमि समाधि गेयान, तुमि मात्र सर्वत्र सहाय। ए हेन तोमार दास, तुया पदे करे आश, एइ अपरूप बड़ मोय ॥१२ ये पदे लखिमी दासी, से केने ता अभिलाषी, ऐछन तोमार ठाकुराल। ठाकुर हइया पुन, तार भाल नाहि मान, ग्रविचारे तारे देह शाल ॥१३ पद-मकरन्द-रसे, ये भुश्चये ग्रभिलाषे, श्रक्षय श्रव्यय से भाण्डार । किबा वाणी लखुमिनी, ग्रापनाके धन्य मानि, बिनि सेवा परवश तार ॥१४ सालोक्यादि मुक्ति चारि, तार पाछे अनुसारी, नाहि चाय नयनेर कोरो। ये पड़िल प्रेमरसे, प्रार किवा तार वासे, वैकुण्ठांदि तुच्छ करि माने ॥१५ कर जुड़ि बलि पँहु, श्रो पद कमल महु, मधुकर करि देह बर। म्रो-पद-विच्छेद-डरे, एपाप पराग भुरे, कभु ना छाड़िह मोर घर ॥१६ पद-ग्ररविन्द-गुरा, रुविमरा कहिल शुन, केवल करुणा परकाश। ताहे से प्रभुर दया, खलबल करे हिया, गुरा गाय ए लोचन दास ॥१७

धानशी राग।

ओ कि आरे हय हय ॥ मूर्च्छा ॥ हेन अपरूप कथा, शुन गोरा गुणगाथा, श्रवण मङ्गल नाम हय। आरे हय॥ ध्रु॥

शुनिया रुक्मिग्गी वाग्गी ग्रन्तर उल्लासे। ग्रह्ण कमल ग्रांखि कह्णा जले भासे ॥१ श्रङ्ग हेलाइया पहुँ लहु लहु बोले। सिंहासने बसिया रुविमगा करि कोले ॥२ चिब्रके दक्षिण कर बयान नेहाले। उथलिल प्रेमसिन्ध् ग्रानन्द हिलोले ॥३ हेन ग्रदभुत कथा कभु नाहि शुनि। भुश्चिब प्रेमार सुख कहिला ग्रापनि ॥४ हेनकाले नारद ग्राइला ग्राचम्वित। बयान विरस मुनिर अन्तरे चिन्तित ॥ १ उठिया सम्भ्रमे देवी पाद्य भ्रर्घच दिया। बसाइला दिव्यासने कुशल पुछिया ॥६ ठाकुर उठिया कैल निविड श्राश्लेषे। सरस सम्पद कथाय नारद सम्भावे।।७ अनुरागे राङा दुइ श्राँखि छल छल। गदगद भाष मुनि करे टलमल।। अङ्ग निरिखते आँखि भासै प्रेम नीरे। कहिबारे चाहे किछु कहिते ना पारे ॥६ प्रभु सुधाइल मुनि! कह सुनिश्चित। एहेन दुर्बेल केन अन्तरे चिन्तित ॥१० तुमि मोर प्राणाधिक मुइ तोर प्राण। तोमारे दुःखित देखि हैनु स्रागोयान ॥११ नारद कहये प्रभु! कि कहिब स्नामि। तुमि सर्वेश्वरेश्वर सर्व अन्तर्यामी ॥१२ तोर गुए। गाने मोर अमिया आहार।

तोर गुए। लोभे बुला। सकल संसार ॥१३ कृष्णनाम ना शुनिल संसार भ्रमिया। निज मदे मत्त लोक तोमा पासरिया ॥१४ ग्रहङ्कारे मृगध मूच्छित सर्व लोक। कृष्णाहीन जीव देखि-एइ मोर शोक ॥१५ लोकेर निस्तार हेतु ना देखि उपाय। एइ मनःकथा मन सदाइ धेयाय।।१६ निबेदिल ग्रन्तरे ये छिल मोर दुख। तोर पद परसादे ग्रार सब सुख।।१७ हासिया कहेन प्रभु शुन महामुनि। पूरवेर यत कथा पासरिला तुमि ॥१८ कात्यायनी प्रतिज्ञा करिला येनमते। महेश संवाद महाप्रसाद-निमित्ते ॥१६ ग्रार ग्रपरूप कथा रुक्मिग्गी कहिल। श्निया विह्वल स्रामि प्रतिज्ञा करिल ॥२० भुिक्कव प्रेमार सुख भुद्धाइब लोके। दीन भाव प्रकाश करिब कलियुगे ॥२१ भकत जनेर संगे भकति करिया। निज प्रेम बिलाइव ईश्वर हइया ॥२२ गुरा-नाम-सङ्कीर्तन प्रकट करिब। नवद्वीपे शची गृहे जनम लभिब ॥२३ गौर दीर्घ कलेबरे बाहु जानु सम। सुमेरु सुन्दर तनु अति मनोरम ॥२४ कहिते कहिते प्रभु गौरतनु हइला । देखिया नारद ग्रति ग्रानन्दित हइला ॥२५ सुमेरु सुन्दर तनु प्रेमार स्रावेशे। कहये लोचन गोरार प्रथम प्रकाशे ॥२६

श्रीराग । दिशा । को कि गौराङ्ग जय जय ॥ मूर्च्छा ॥ किना मोर गौराङ्गप्रेम अमिया, वो कि गौराङ्ग आरे जय जय।। घु।। देखिया नारद मूनि हरिष हियाय। वरिखये ग्रांखि नीर सहस्र धाराय ॥१ कोटि इन्द्र जिनि ज्योति कोटि रिवतेजे। कोटि काम जिनि लीला गौरबर राजे ॥२ भलमल ग्रङ्गतेज चाहिते ना पारि। श्राँखि मुदि रहे मुनि काँपे थरथरि ॥३ तेज सम्बरिया प्रभु नारदे नेहारे। अवश नारद देखि डाके उन्नस्वरे॥४ सम्वित पाइया मुनि से रूप धेयाने। पुन दरशन लागि पियास नयाने ॥५ ठाकुर कहेन शुन मुनि महाभाग । अव्याहत गति तोमार सर्वत्र सोहाग ॥६ घोषएा करह शिव-ब्रह्मा-म्रादि लोके। गौर अवतार मुइ हब कलियुगे ॥७ गुरा नाम सङ्कीर्तन प्रकाश करिब। निज भक्ति प्रेमरस सुख प्रचारिब ॥ = शत शत शाखा भक्तिपथे नाहि सीमा। एक मुख हउ लोक प्रचारिब प्रेमा ॥६ निज निज भक्तगरा ग्रार पारिषद। पृथिवीते जन्म लैया प्रेमभक्ति साध ॥१० ऐछन श्रीमुख-वाएं। श्रुनिया नारद। खण्डिल सकल दुःख पद परसाद ॥११ चलिला नारद मुनि वीरणा बाजाइया। मनःकथा-रसे परवश हइया ॥१२ कि देखिल ग्रपरूप गोरा-रूप-ठाम। देखिल सकरुए ग्रह्ण नयान ॥१३

कि देखिल ग्रमिया ग्रधिक परकाश। कि देखिल श्रीमुखेर मधुरिम हांस ॥१४ यत यत भ्रवतार सबा हइते सार। कभ्र नाहि देखि हेन प्रेमार भाण्डार ॥१५ सफल जनम मोर सफल नयान। कि देखिन गोरा रूप प्रसन्न वयान ॥१६ एहेन करुए। निधि कभु नाहि देखि। पासरिते नारि हिया जुड़ाइल भ्राँखि ॥१७ चिन्तिते चिन्तिते मूनि चिल याय पथे। नैमिष ग्ररणेच देखा उद्धवेर साथे ॥१८ उद्धव संभ्रमे उठि पाद्य श्रर्घच दिया। दण्डवत करे भूमे चरेेे पड़िया ॥१६ शुभदिन हेन माने ग्रापनाके धन्य। शुभक्षरो देखा हइल नैमिष-ग्ररण्य ॥२० नारद तुलिया कैल हढ़ भ्रालिङ्गन। चुम्बन करिया लैला मस्तकेर घ्राए। ॥२१ उद्धव ग्रानिया दिला ग्रासन बसिते। निज मनःकथा पुछे हासिते हासिते ॥२२ जनम सफल मोर दिन स्वतन्तर। एक निवेदँउ चिर वेदना ग्रन्तर ॥२३ पूरबे त व्यास एइ नैमिष अरगोच। वेद विचारिया जाड्य ना घुचिल मने ॥२४ तव परसादे कथा निगूढ़ शुनिल। लोक निस्तारए। हेत् भागवत कैल ॥२५ त्रिम सर्व तत्व वेत्ता प्रभु तत्व जान। बुिकया ठाकुर मने भविष्य वाखान' ॥२६ ्रकलियुगे लोकेर निस्तार केनमते । पापावृत ग्रन्घ लोक हृदय नयने ॥२७ सत्य त्रेता द्वापरेते लोकेर धर्म जानि।

घोर कलियुगे जीवेर नाहि पाप विनि ॥२६ दया करि कह यदि घुचाग्रो सन्देह। तीमार अधिक आर दयावन्त केह ॥३६ हासिया कहये मुनि अन्तरे उल्लास । भाल सुधाइले हे उद्धव हरिदास ॥३० परम निगृढ कथा कहि तोर सने। ऐ छन आछिल शोक बड़ मोर मने ॥३१ एखने जानिल मुँइ कलियुग धन्य। कलियुग बहि धन्य नाहि स्रार स्रन्य ॥३२ , सत्य ग्रादि युगधर्म ग्राचार कठिन । कलियुग धर्म--हरिनाम परवीए।।३३ नाम गुरा सङ्कीर्तने बन्ध मुक्त हैया। नृत्यगीते बुले यम भय एड़ाइया ॥३४ म्रार<sub>्</sub>ग्रपरूप कथा शुन सावधाने। द्वारकाय ये देखिन श्रापन नयाने ॥३५ एइ कथा कहे प्रभु रुक्मिग्गीर साथे। निज प्रेम बिलसिब हेन लय चिते ॥३६ सिंहासने बसिया रुक्मिग्गी करि कोले। अन्तरे चिन्तित मुँइ गेनु हेनकाले ॥३७ दु: खित देखिया प्रभु पुछिला श्रामारे। एहेन मुरति केने देखिये तोमारे ॥३६ एइ मनःकथा मुँइ कहिनु पद पाइया। प्रसन्न बदने प्रभु कहिला हासिया।।३६ रुविमणी कहिल पद प्रेमार महिमा। शुनिया बिह्नल प्रभु ग्रारित गरिमा ॥४० भुज्जिब प्रेमार सुख भुज्जाइव लोके। दीनभाव प्रकाश करिब कलियुगे ॥४१ घोर कलियुग—पापमय धर्महीन । लोक बुभाबार तरे हैब महा दीन ॥४२ प्रेममय गौर दीर्घ सुवरण तनु। विशाल हृदय बाहु युग सम जानु ॥४३ कहिते कहिते प्रभु गौर तनु हैला। निज प्रेम बिलाइब प्रतिज्ञा करिला ॥४४ ये देखिल ये शुनिल कहिल तोमारे। घोषगा दिबारे याब सकल संसारे ॥४५ पृथिवीते जन्म' गिया प्रेमभक्ति लोभे। हेन ग्रपरूप प्रभु हबे कलियुगे ॥४६ श्निया नारद वागी उद्धव विकल। चरणे पड़िया कान्दे ग्रानन्दे विह्वल ॥४७ हेन ग्रद्भुत कथा कहिले ग्रामारे। जीव सश्चारिले येन निर्जीव शरीरे ॥४८ जुड़ाइल देह मोर तोमार सम्भाषे। चलिला नारद वीएगा बाजाइया उल्लासे ॥४६ जैमिनि भारते नारद उद्धव संवाद। शुनिया लोचन दासेर ग्रानन्द उनमाद ॥५० श्रामार वचने यदि प्रतीत ना हय। विचार करह पुँथि बनिश अध्याय ॥५१

> भाटियारी राग। दिशा। मोर प्राण गोराचार आरे हय ॥

चिलिला नारदमुनि वीएण गाय गुए । शुनिया विह्नल हिया पड़े पुन-पुन ॥१ क्षणेक रोदन क्षणे ग्रष्ट ग्रष्ट हास । क्षणेक कापये क्षणे ग्राध ग्राध भाष ॥२ क्षणे हुहुङ्कार छाड़े मारे मालसाट । गोरा गोरा बिल कान्दे ग्रन्तरे उचाट ॥३ पासरिते नारे गोरार सुमधुर प्रेम । ग्राङ्ग भलमल तेज दिनकर येन ॥४ चलिते ना पारे प्रेमे अन्तर उल्लासे। ग्राँखिर निमिषे गेला शिवेर कैलासे ॥४ महेश देखिव बलि बाढ़िल श्रानन्द। कहिब कृष्णेर कथा करिया प्रबन्ध ॥६ ऐछन स्रानन्द कथा गाहि तिन लोके। वृन्दावन धन प्रकाशिब कलियुगे ॥७ ये प्रेम याचये शिव विरिश्चि अनन्त । ताहा विलसिब कलि अधम दुरन्त ॥ द हेन ग्रद्भुत कथा कहिब महेशे। ज्ञनिया ठाकुर पाबे बड़इ सन्तोषे ॥६ कात्यायनी प्रसाद लइव पदधलि। याँर पद परसादे हरिनाम बलि ॥१० चिन्तिते चिन्तिते गेला महेशेर द्वार। सम्भ्रमे उठिला देखि नन्दी महाकाल ॥११ परणाम करि नन्दी गेला अभ्यन्तरे। पार्वती महेश यथा निज अन्तःपुरे ॥१२ जानाइला द्वारेते नारद श्रानन्द हृदये दाँहि चलिला तखन ॥१३ नारद देखिया हासि सम्भाषे ठाकूर। चररो पड़िला मुनि भक्त सुचतुर ॥१४ महेश विशेष जाने वैष्राव महिमा। नारदे गौरव करे प्रकाशिया प्रेमा ॥१५ गाढ़ श्रालिङ्गन करे श्रन्तर सन्तोषे। चरणे पड़िया मुनि देवीके सम्भाषे ॥१६ करे धरि लैया गेला नारद तपोधने। गौरव करिया दिल बसिते आसने ॥१७ पुत्र स्नेहे नारदेरे पुछे कात्यायनी। क्शल मङ्गल कह प्रिय महामुनि ॥१८ चतुर्दश भुवनेर तुमि तत्व जान। म्राजि कोथा हइते तब सुभ म्रागमन ॥१६

नारद कहये शुन अद्भा कथा। जगत निस्तार हेतु तुमि माता पिता ॥२० पूरबेर यत कथा पासरिले तिम। चररो धरिया एवे स्मराइव ग्रामि ॥२१ ग्राद्योपान्त यत कथा किह तोर स्थाने। शुनिया प्रसाद मोरे करिवे स्रापने ॥२२ पूरबे प्रभुरे किछु पुछिल उद्धव। तब अन्तर्द्धाने किबा पृथिवी रहिब।।२३ भकत रहिब किवा एइ महि माभे। श्निया ठाकूर योग कहे निज काजे ॥२४ श्रामि जल श्रामि स्थल श्रामि मही वृक्ष । म्रामि देव गन्धर्व म्रामि यक्ष रक्ष ॥२५ उत्पत्ति प्रलय ग्रामि सर्वजीव प्रागा। श्रामि सर्वमय श्रामार काँहा श्रन्तर्द्धान ॥२६ ऐछन ठाकूर वागी ज्ञानिया उद्धव। बुके कर हानि कहे निज अनुभव ॥२७ तुमि सर्वमय प्रभु श्रामि इहा जानि । तोमार अधिक तोर पद दूइलानि ॥२८ ये पड़िल पदनख चिन्द्रकार पाशे। श्रार कि कहिब सेइ काहा नाहि बासे ॥२६ तथाहि श्रीमद्भागवते (११।३।४६) उद्धववावयं

त्वयोपभुक्त-स्नग्-गन्ध-वासोऽलङ्कार-चर्चिताः । उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥३०

> श्रीउद्धवने कहा हे भगवन् ! तुम्हारे उच्छिष्ट भोजी दास हमसब हैं। हमसब तुम्हारे प्रसादी माल्य चन्दन, वस्त्र अलंकार प्रभृति से अलङ्कृत होकर माया को पराभूत करेंगे।

मोरं बन्न-उच्छिष्ट भुक्षिया हरि-दास । तोर माया जिनि तोर उच्छिष्टेर ग्राश ॥३१ ऐछन ठाकुर ग्रार उद्धवेर कथा । शुनिया आमार मने लागि गेल व्यथा ॥३२ एतदिन धरि मोर पथ परिचय। म्राजिह ना जानँ । मुइ उच्छिष्ट निश्चय ॥३३ उच्छिष्टेर बले हरिदास बल धरे। प्रभु विद्यमाने उच्छिष्टेरे पुरस्करे ॥३४ हेन महाप्रसाद मुइ ना भुक्तिल कभू। श्रन्तरे जानिलुं मोरे बिश्वयाछे प्रभु ॥३५ एइ महाप्रसाद मुइ भुक्षिये कोन् बृद्धि। केमन उपाये परसन्न हवे विधि ॥३६ एइ मनःकथा रसे वैकुण्ठेते गेनु। लिखनी देवीर सेवा बहुविध कैनु ॥३७ परसन्न हैया देवी परितोषे बैल। 'माग बर दिव' बलि प्रतिज्ञा करिल ॥३८ प्रतिज्ञा शुनिया मने प्रतिग्राश हइल। सेइ से कुशल वागाी पुन दढ़ाइल ॥३६ कातर बयाने बैल्ं करजोड़ करि। चिरदिन अन्तरे वेदना बड़ मोरि ॥४० सर्वलोक जाने तोर सेवक नारद। ना भुक्तिल महाप्रभूर उच्छिष्ट प्रसाद ॥४१ प्रभुर उच्छिष्ट मोरे देह एक मुष्टि। चरगे घरिया बलि-चाह शुभ दृष्टि ॥४२ शुनिया लिखमी देवी बयान विस्मय। कहिते लागिला किछु करिया विनय ॥४३ प्रभु श्राज्ञा नाहि कारे दिबार उच्छिष्ट। श्राज्ञा लिङ्घ मुनि तोरे दिव ग्रवशिष्ट ॥४४ विलम्ब करह यदि ग्रामारे चाहिया। विलम्बे से दिते पारि सञ्जात करिया ॥४५ ऐछन मधुर वागी बैल ठाकुरागी। भाल भाल बैलुं काज बुिभया ग्रापिन ॥४६

कतदिन बहि एकदिन पहुँ रसे। कर परशिया देवी बसाइला पाशे ॥४७ हासिया कहये कथा सरस सम्भावे। अनुमति लैया देवी अन्तर तरासे ॥४८ प्रराति करिया कहे निवेदन ग्राछे। हृदय तरास मोर घुछाह सङ्कोचे ॥४६ सङ्घट घुचात्रो प्रभु राख निज दासी। चरणे धरिया बलि जुन गुणराज्ञी ॥५० लिखमी कातरे कहे प्रभुके तरासे। सुदर्शन पाने प्रभु चाहे विस्मय हासे ॥५१ काँपे चक्र सुदर्शन बले कातर वासी। लिखमी संकट प्रभु किछुइ ना जानि ॥५२ लिखमी कहये सुदर्शनेर नाहि दोष। नारदेर दाये मोर हैल हियाशोष ॥५३ द्वादश वत्सर मोर ग्रज्ञात सेवा कैल। परितोष पाइया सेये प्रतिज्ञा करिल ॥५४ 'माग बर दिब' बलि कैलूँ मुइ सत्य। पुन दढ़ाइल मुनि सेइ कथा नित्य ॥ ५५ मागिल ये बर तोर उच्छिष्टेर तरे। मोर शक्ति किबा तोर ग्राज्ञा लङ्किबारै ॥५६ एइ कथा कैलुँ मोर प्रमाद निकट। राख निज दासी प्रभु ! घुछाग्रो सङ्कट ॥५७ बुभिया कहिल प्रभु शुनह लखिमी। बड़इ प्रमाद कथा कहिले ये तुमि ॥५८ निभृते से दिह येन ग्रामि नाहि जानि। शुनिया सन्तोष पाइल प्रभु आज्ञावार्गी ॥५६ कतदिन बहि सेइ जगत जननी। महाप्रसाद मोरे दिला डाकिया ग्रापनि ॥६० लिखमी प्रसादे महाप्रसाद पाइनु।

पूर्ण मनोरथे महाप्रसाद भुझिनु ॥६१ कोटि इन्दु सम ज्योति कोटि काम रूप। कोटि दिवकर तेज हैल अपरूप ॥६२ शतगुगा तेज महाप्रसाद परशे। वीना वाजाइया सुखे ग्राइलुँ कैलासे ॥६३ अमाके देखिया पुन पुछिला महेश। हासिया कहिला आजि अपरूप वेश ॥६४ ग्रति ग्रपरूप तेज देखिते विस्मय। म्राजि केन हेन रूप कह ना निश्चय ॥६५ श्राद्योपान्त यत कथा सकलि कहिल। शुनिया महेश पुन आमारे गिक्कल ॥६६ ऐछन दुर्द्भभ महाप्रसाद पाइया। एकेला भुक्तिला प्रभु ! आमारे ना दिया॥६७ म्रामा देखिवारे पुन म्रासियाछ प्रेमे। एहेन दुर्ल्णभ धन ना आनिले केने ॥६८ शुनिया महेश वागी लिखत हइया। निमत बयाने चाहि नखे नख दिया ॥६९ याछे महाप्रसाद बलिया दिल् सुसे। पाछु ना गिएल हर दिल निज मुखे ॥७० स्रानन्दे नाचये महा महेश ठाकुर। पदतल भरे मही करे दुर्दुर्।।७१ प्रेमभरे टलमल सुमेरु पर्वत । कम्पमाना वसुमती चमक सर्वत्र ॥७२ प्रेमे योगेश्वर काँपे स्रापना ना धरे। रसातल याय मही महेशेर भरे ॥७३ अनन्तेर फगा ठेके कच्छपेर पृष्ठे। ग्रीबा वक करि कूर्म चाहे एकहब्टे ॥७४ वक्र ग्रीबा करे भरे यत दिगवाह। हुहुङ्कार तादे फाटे ब्रह्माण्ड कटाह ॥७५

महेशेर भर मही सहिते ना पारि। म्रास्ते व्यस्ते गेला यथा महेशेर पुरी ॥७६ कात्यायनी स्थाने मही कहे करजुड़ि। महेशेर नृत्य भरे प्रारा ग्रामि छाडि ॥७७ प्रतिकार कर देवी ! सृष्टि राखिवारे। प्रमाद पड़िल नहे सकल संसारे ॥७८ पृथिवीर कातरवागाी श्रनिया पार्वती। सत्वरे चिलया गेला यथा पशुपति ॥७९ पूर्णरसावेशे नाचे देवदेव राय। महेश ग्रावेश भांगे कर्कश कथाय ॥ ५० विषम वेदने अन्तर दु: खित हइया। कर्कश हृदये बले पार्वती देखिया ॥ ६१ कि कैले कि कैले देवी ! हेन स्रविधान । ए स्रावेश भङ्ग मोर मरण समान ॥ ५२ तो अधिक रिपु मोर नाहि त्रिभुवने। एहेने ग्रानन्द मोर घुछाइले केने ॥ ५३ शुनिया कातरे देवी बले स्रारवार। पृथिवी देखह प्रभु! सम्मुखे तोमार ॥५४ तव पद ताल भरे याय रसातल। सृष्टि नष्ट हय ते इ केलुँ कदुत्तर ॥ ५५ अपराध कैल-दोष क्षम महाशय। हासिया महेश दिला पृथिवी बिदाय ॥ ६६ पूनरपि पूछे देवी मिनति करिया। एक निवेदँउ प्रभु सन्देह लागिया ॥५७ कृष्णेर आवेशे तुमि नाच प्रतिदिने। म्राजि मही रसातल याय कि कारए। ॥ ८ ८ कोटि दिवाकर तेज किरए प्रचण्ड। श्रति अपरूप तेज ना धरे ब्रह्माण्ड ॥ ८९ ग्राजि केने ग्रपरूप ग्रानन्द ग्रनन्त । सविशेष कह मोरे प्रभु गुगावन्त ॥६०

महेश कहये शुन ग्रानन्द काहिनि। प्रभुर उच्छिष्ट मोरे दिला महामुनि ॥६१ दुर्लभ से त्रिजगते विष्णु निवेदित। विशेष ग्रधरामृत वेदे श्रविदित ॥६२ हेन महाप्रसाद ग्रामि करिन भक्षरा। सफल जनम मोर त्राजि सूभक्षरा ॥६३ नारद प्रसादे महाप्रसाद परश। कहिल मङ्गल कथा सम्पद सरस ॥६४ शुनि ठाकुरेर वागाी कहे महामाया। एतदिने जानिल तोमार यत दया ॥ ६५ ग्रर्द्ध ग्रंगे धर मोरे सकलि कपट। कैतव पिरीति ग्राजि हइल प्रकट ॥६६ एहेन दुर्लभ महाप्रसाद पाइया। एकेला खाइला देव ! म्रामारे ना दिया ॥६७ लजाय अवश हैया बले शूलपारिए। ए धनेर ग्रधिकारी ना हम्रो भवानि ॥६८ शुनिया रुषिसा हिया-बले ग्राद्याशक्ति। वैष्ण्वी से नाम मोर करँ ो विष्णुभक्ति ॥६६ प्रतिज्ञा करिछो एइ सबार भितरे। जानिवे ग्रामारे दया प्रभुर ग्रन्तरे ॥१०० एइ महाप्रसाद मुइ दिमु जगतेरे। मोर प्रतिज्ञाय खाबे प्रागाल कुनकुरे ॥१०१ ऐछन प्रतिज्ञा यबे कात्यायनी कइल । जानिया वैकुण्ठनाथ ग्रापने ग्राइल ॥१०२ सम्भ्रमे उठिया देवी कैल परएगाम। निवेदन कैल देवी सजल नयान ॥१०३ कातर ग्रन्तरे कहे छाड़िया निश्वास । ग्रानन्द हृदये कहे ए लोचन दास ॥१०४ विभाषराग ।

बले पँहु लहु बोले, नह देवी उतरोले, ए कि हय तोर व्यवहार। तोर माया बन्वे ग्रन्थ सकल संसारखण्ड, तेँ इ सृष्टि स्राछये स्रामार ॥१ त्मि मोर ग्राद्याशक्ति, तुमि से जानह भक्ति, तुमि मोर प्रकृति स्वरूपा। श्रामि तोमा बहि नहि, तुमि श्रामा बहि कहि, ये करह तोमारि से कृपा ॥२ हर गौरी ग्राराधने, सर्वलोक ग्रामा जाने, हर गौरी मोर आत्मतनु। तोर परसन्न हिया, प्रचिल सकल माया, घुचिल स्व पर भेद भिनु ॥३ ऐछन प्रतिज्ञा तोर एहेन उच्छिष्ट मोर, ग्रविरोधे दिवे सवाकारे। महाप्रसादेर गन्धे, सबे हबे मुक्त बन्धे, घुछाइबे निर्बन्ध विचारे ॥४ शुनिया प्रभुर वाग्गी, पुन कहे कात्यायनी, मोरे यदि दया थाके चिते। अवश्य उच्छिष्ट दिवे, भुक्षिव सकल जीवे, श्रविरोधे पाबे त्रिजगते ॥ १ पुन कहे गुरामिएा, ज्ञुन देवी कात्यायनी, प्रतिज्ञा पालिब ग्राछे कथा। पूरब रहस्य एइ, तोमारे निभृते कइ, घुछिबे संसार ज्वर चिन्ता ॥६ पूरुब रहस्य यत, केहो नाहि जाने तत्व, समुद्र मथिल देवगरो। मन्दार मथन दण्ड, रज्जू फिरा ग्रनन्त, लोम उपजिल घरिषणे ॥७ से मोर कलपतर, याचक याचिका कर, ं । यार यत येइ मने बासे।

ये जन ये धन चाय, से जन से धन पाय, विमुख ना करे प्रतिग्राशे ॥इ तहिँ एक दिव्य तेजे, चारु तरुवर माभे, श्रीचैतन्य ग्रिधिष्ठत देहे। से मोर सहज रूप, केवल करुएा भूप, श्रार यत सेह सम नहे ॥६ यत यत भवतार, सेइ से भ्राश्रयागार. लीला कला विलासेर तरे। पृथिवीते रहिव ग्रामि, त्रिजगत नाथ स्वामी, करुणा करिब परचारे ॥१० कलियुगे सविशेष, सङ्कीर्तन परकाशे, ह'ब ग्रामि मनुज मूरति। तनु ह'ब हेम गौर, प्रतिज्ञा पालिब तोर, प्रचारिब परम पिरीति ॥११ ए मोर ग्रन्तर हिया, तोमारे कहिल इहा, सम्बर्रि राखह निजमने। सब अवतार सार, किल गोरा अवतार, निस्तारिब लोक निज गुरो।।१२ विष्णु कात्यायनी सने, संवाद ब्रह्मपूरागो, उत्कलखण्डेते परकाश । राजा से प्रताप रुद्र, सर्व गुरोर समुद्र; व्यक्त कैल अनेक प्रकाश ॥१३ ए कथा तोमार सने, स्मरण नाहिक केने, हासि हासि बले मुनिराजे। प्रभु त्राज्ञा दिल मोरे, घोषणा दिवार तरे, कलियुग अवतार काजे ॥१४ सबे कलियुग पाइया, पृथ्वीते जनम' गिया नाम विपर्यह निज ग्रंशे। सेइ सर्व लोकनाथ, सर्व परिषद साथ, जनम लभिब विप्रवंशे ॥१५

शुनिया नारद वागी, उन्नसित शूलपाणि, उल्लिसता देवी कात्यायनी। ग्रानन्दे भरल पुरी, सबे बले हरि हरि, उठिल ग्रानन्द रोल घ्वनि ॥१६ चिलला नारद मुनि, उठिल वीएगार व्वनि से स्वर मधुर रस सिश्चे। म्रामिया मधुर घारा, श्रवरो पूरिल पारा, त्रिभुवन जन मन रख्ने ॥१७ श्रापना पासरे याइते, चिलते ना पारे पथे, श्रनुरागे श्ररुण बदन। ना जानिल पथश्रम, भाले बिन्दु बिन्दु घर्म, उपनीत ब्रह्मार सदन ॥१८ देखि ब्रह्मा ग्रति व्यस्ते, महा हरिषत चिते, नारदे करिला अभ्यत्थान । मुनि परणाम करे, पड़िया चरण तले, तुलि ब्रह्मा कैला ग्रालिङ्गन ॥१६ पुछिल कुशल वागी, श्रागमने धन्य मानि, चिर दरशन ग्रनुरागे। हेन लय मोर मने, देखि तोर सुबदने, रहस्य कहिबे महाभागे गिर्० तोर मुखोदित वाएगी, श्रवएो ग्रमिया मानि, हिया जुड़ाउक कह शुनि। कैछन लोकेर कथा, किवा प्रभु गुरागाथा, कि देखिले कि शुनिले तुमि, ॥२१ कथा कहे परिपाटी, नारदेर ग्रारभटी, स्फुरित ग्रधर दोले ग्रङ्ग । वाष्प जल भरे ग्रांखि, ग्रह्मा ग्रधर देखि, कथारम्भे द्विगुरा आनन्द ॥२२ शुन अदभुत कथा, तुमि सब सृष्टिकर्ता, तोर बले बुलिये ब्रह्माण्ड ।

युग ग्रनुरूप रूपे, धर्मकर्म करे लोके, कलियुगे पाप परचण्ड ॥२३ द्वापर शेषेर लोके, सर्व दु:खमय शोके. देखि मोर कलिके तरास। कातर हृदय मोर गेलुँ पहुँ बराबर, सुधाइनु कलिर साहस ॥२४ कलि पापमय युगे, निस्तार पाइबे लोके, कह प्रभु केमन उपाय। ब्राह्मण से वेदहीन, सर्वलोक धर्मक्षीण, मोर हियाय ए बड़ संशय ॥२५ शुनिया कातर वागाी, बले पँहु गुगामिएा, दूर कर भ्रन्तरेर चिन्ता। कलि लोक निस्तारिब, निजभक्ति प्रचारिब, ग्रवतार करिव मो तथा ॥२६ दान व्रत तप धर्म, ग्रार यत यत कर्म, सव ग्ररोपिब हरिनामे। कलि महादोष देख, एक महागुरा लेख, मुक्त-बन्ध ह'बे सङ्कीर्तने ॥२७ घोषणा बोलह तुमि, शिव ब्रह्मा ग्रादि भूमि, सबे जनमह कलि पाइया। करुणा-विग्रह ग्रामि, जनम लभिब भूमि, युग अपरूप गौर हइया ।।२५

शुभ छन्द । पाहिड़ा राग । दिशा । जय जय गौराङ्गचाँद-नदीया उदय कलिकाले । मूर्च्छा ग्राहा रे ग्रामार प्रभुर गुरा शुन । ए तिन भुवन ग्रालो कैल यार गुरा ॥ नाहारे गौराचाँदेर कथा शुन । ग्रारे कि ग्रारे हिय हुय ॥ ध्रु ॥ ऐछन शुनिया वासी विरिश्चि ठाकुर। हृदये रोपिल प्रेम ग्रमिया ग्रङ्कुर ॥१ गण्ड पुलकित ग्राँखि ग्रश्रुधारा गले। ग्रानन्दे विह्वल ब्रह्मा मुनि कैला कोले ॥२ बोलये विरिश्चि शुन मुनि मुनिबर । तोर परसादे ग्राजि प्रसन्न ग्रन्तर ॥३ विषय विपाके सब मायाबन्धे अन्ध। तोर परसादे लोक हबे मुक्त-बन्ध ॥४ लोक निस्तारण हेतु तोर मात्र चिन्ता। पूरुब रहस्य किछु कहि शुन बार्ता ॥५ सनकादि मुनि यत आमार नन्दने। श्रन्तर प्रकाशि किछु कैल मोर स्थाने ॥६ ग्रामारे कहिल तुमि प्रभुर प्रिय पुत्र। ये किछु पुछिये तार कह मोरे सूत्र ॥७ श्रचिन्त्य श्रव्यय प्रभु नित्यानन्द ब्रह्म । सूक्ष्म सर्वेश्वरेश्वर सर्वमय धर्म॥ = श्रनन्त निर्ग्ए निरञ्जन निराकार। म्राद्य मध्य भ्रन्त नाहि ए बुद्धि विचार ॥**६** ऐछन ठाकुर हैया पृथिवीते जन्म। ग्रज हैया जिन्म करे प्राकृतेर कर्म ॥१० वृत्दावने रास कैल गोपबधू-सङ्गे। कामिजन येन काम-रस करे रंगे ॥११ कि नारी पुरुष सेइ ग्रात्मा सब जने। ऐछन रमरो ताँर ग्रसन्तोष केने ॥१२ ऐछन सन्देह मोर हृदये विशाल। तत्त्व कह चतुर्मुख घुछाग्रो जञ्जाल ॥१३ ऐछन सन्देह कथा सनकादि बैल। शुनिया हृदये मोर विस्मय लागिल ॥१४ श्रन्तर चिन्ताय मोर मलिन बदन। मोर भ्रगोचर ए प्रभुर भ्राचरण ॥१५ वेदान्तेर पार प्रभु केबा जाने तत्त्व। ग्रामा हेन कत ब्रह्मा ग्राछे शत शत ॥१६ एइ मन:कथा आमि कहिबारे गेले। हंसरूपे ग्रासि प्रभु बैल हेनकाले ॥१७ चारि श्लोक समाधान कहिल स्नामारे। सेइ समाधान ग्रामि दिनु तो सवारे ॥१८ सन्तोष पाइल सेइ सब महाशय। परितोषे गेला यार यथा मने लय ॥१६ सेइ चतुःश्लोक तत्त्व सर्व रस भाण्ड । तार तत्त्व जाने हेन नाहिक ब्रह्माण्ड ॥२० कतदिन बसि व्यास नैमिष ग्ररण्ये। सब बिबरिल यत भारत पुराएो ॥२१ ना थुइल शेष किछु बलिबार तरे। जाड्य ना घुचिल तबु पड़िल फाँपरे ॥२२ मुर्च्छा गेला व्यासदेव अरण्य-भितरे। जानि उपजिल दया प्रभुर ग्रन्तरे ॥२३ ग्रामारे डाकिया दिल चारि श्लोक एइ। एइ पर धन लैया याह व्यास ठाँइ ॥२४ व्यास नाहि जाने मोर स्राचरण तत्व। एइ श्लोक अनुसारे करु भागवत ॥२५ सेइ भागवत तुमि कहिस्रो नारदे। तार जिह्वाय सरस्वती कहिब शवदे ॥२६ एतेके कहिये तुमि शुन मुनिवर। युगे युगे तुमि मात्र जीवे दया कर ॥२७ जीवेर निस्तार-हेतु तुमि महाजन। भागवत दिव्य शास्त्र-नाहि ग्रार धन ॥२८ निविषय भागवत स्वतन्त्र पुरुख। ना बुिक्सया शास्त्र-ज्ञान करये मूरुख ॥२६ हेन भागवत कथा कृष्ण ग्रवतारे। गर्गमुनि बैल नामकरऐोर काले ॥३०

एवे से स्मरण हैल गर्गमुनि वाणी।
चारियुग अनुरूप बरण काहिनी।।३१
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।६।१३)—
आसन् वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः।
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः।।३२

श्रीगर्गमुनि बं।ले, — महाराज नन्द ! यह बालक युग युग में विविध वर्ण धारण करता है, सत्य, त्रेता कलियुग में क्रमशः शुक्ल, रक्त, पीत वर्ण होते हैं। इस द्वापर युगमें बालक का वर्ण कृष्ण है।।

सत्ययुगे श्वेतवर्ण लोके परचार। त्रेताय ग्ररुण कान्ति यज्ञ नाम तार ॥३३ एबे कृष्णवर्ण एइ नन्देर कुमार। परिशेषे पीतवर्ण हइब ग्रवतार ॥३४ क्रमभंग बलि श्लोके सन्देह याहार। चारियुगे तिनवर्ण ए बुद्धि ताहार ॥३५ श्वेत रक्त पीत कृष्ण-चारि वर्ण कहि। चारियुग बहि स्रार एक युग नाहि ॥३६ नहे वा बिचारि देख गौर कोन् युगे। ग्रास्ते-व्यस्ते कहिले सन्देह नाहि भांगे ॥३७ इहार बिचार किछु कहि ताहा शुन। भ्रज्ञ जनेरे इहा बुभाब एखने ॥३८ एकादशे एइ कथा कय भागवते। राजा प्रश्न कैल करभाजन मुनिते ॥३६ तथाहि श्रीमद्भागवते (११।५।१६) राजीवाच -कस्मिन् काले स भगवान् कि वर्णः कीह्शोन्भः। नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यतां।।

तिमि महाराज ने कहा, मुनिबर! भगवान् किसयुग में किस प्रकार वर्ण घारण करते हैं। मानव-गण, किस नाम से एवं किस विधि से उनकी अर्चना करते हैं, उसका वर्णन आप करें। कोन् काले भगवान् कोन् वर्णं घरे। कि नाम ताहार सेइ हैल कोन् काले।।४१ कोन् काले कोन् धर्म केमन मानुष। कोन् विधि पूजा करे किसे वा सन्तोष।।४२ तथाहि श्रीमद्भागवते (११।४।२०-२२)—

श्रीकरभाजन उवाच—
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिरित्येषु केशवः।
नानावर्णाभिधाकारो तानैव विधिनेज्यते॥४३
कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो वल्कलाम्बरः।
कृष्णाजिनोपवीताक्षो विभ्रद्दण्ड-कमण्डलु॥४४
मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेराः सुहृदः समाः।
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥४५

सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग में श्रीकृष्ण विभिन्न आकृति विशिष्ट होते हैं। अतएव विभिन्न विधि से पूजित होते हैं। सत्ययुग में भगवान, शुक्लवर्ण, चतुर्भुज, जटा बल्कल मृगचर्म, उपवीत, अक्षमाला, दण्ड एवं कमण्डलु धारण करते हैं।

उस समय मानवगण शान्त, शत्रुताशून्य, मित्रभावापन्न एवं समभाव विशिष्ट होते हैं। अन्तरिन्द्रिय, वहिरिन्द्रिजयरूप शम, दम, एवं तपस्या के द्वारा श्रीभगवान की अर्चना करते हैं।

राजाके कहिल मुनि शुन सावधाने।
सत्य ग्रादि युगे लोके पूजये येमने।।४६
सत्ययुगे श्वेत वर्ण हंस-नाम धरे।
चतुर्वाहु तपोधमं जटाबाकल परे।।४७
दण्ड कमण्डलु कृष्णसार उपवीत।
शान्त निर्वेर सम लोकेर चरित।।४८
नेतायां यथा श्रीमद्भागवते (११।४।२४-२४)—

त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः । हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा स्नुक्स्नुवाद्युपलक्षरणः॥

1138

तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्। यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः॥५०

त्रेतायुग में भगवान् — रक्तवर्ण, चतुर्भुज, मेखला युक्त.स्वर्णवर्ण केशवारी वेदात्या एवं स्नुक स्नुवयुक्त होते हैं। उस समय मनुष्यगण, वेदज्ञ ब्रह्मवादी होकर सर्व देवमय श्रीहरिकी अर्चना वेद विधि से करते हैं।

सेइ प्रभु त्रेतायुगे रक्त वर्गा घरे।
चारि बाहु त्रिमेखल स्नुक्-स्नुव करे।।५१
तप्त-हाटक केश शिरेर उपरे।
सर्व देवमय प्रभु ग्रापे यज्ञ करे।।५२
तयी विद्या ग्रात्मा तार नाम घरे 'यज्ञ'।
वेद विधिमते-पूजा करे धर्मविज्ञ।।५३

द्वापरे यथा श्रीम द्वागवते (११।५।२७-२८, ३१) द्वापरे भगवान् इयामः पीतवासा निजायुधः । श्रीवत्सादिभिरङ्कौश्च लक्षगौरुपलक्षितः ॥५४ तं तदा पुरुषं मर्त्तचा महाराजोपलक्षगां । यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृपः ॥५५ इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरं । नानातन्त्र-विधानेन कलाविष तथा श्रुगुः ॥५६

द्वापर युग में भगवान्, श्यामवर्गा, पीताम्बर, निजायुधधारी एवं श्रीवत्सादि विल्ल से अङ्कित होते हैं। उस समय तत्विज्ञानु मानवगण, महागज लक्षणान्त्रित परमपुरुष उन श्रीभगवान् की अर्चता वेद एवं तन्त्र विधि के द्वारा करते हैं।

हे राजन्! द्वापर में उपासकगण, नानातन्त्र विधान से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं। कलियुग में तन्त्र विधि से जिस प्रकार उपासना होती है उसका वर्णन करता हूँ।

द्वापरेते श्यामवर्ण धरे भागवान्। श्रीवत्स कौस्तुभ ग्रंगे पीत परिधान ॥५७ महाराजराजाधिप लक्षण विराजे। भग्यवान् जन तारे वेद-तन्त्रे यजे॥५८ एइमत प्रति युगे युगे अवतार।
से युगे ये युग-धर्म-करये प्रचार।।५६
सत्य त्रेता द्वापर तिन युग गेल।
श्वेत रक्त आर कृष्ण बरण कहिल।।६०
तिन युगे तिन वर्ण कैया दिल मुनि।
सावधाने शुन कलियुगेर काहिनी।।६१
तथाहि कली यथा श्रीमद्भागवते (११।४।३२)

कुष्णवर्णं त्विषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्र-पार्षदम् । यज्ञैः सङ्कीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥६२ कलियुग में कृष्णकीर्तन परायण, पीनवर्णं विशिष्ट भगवान् होते हैं, एवं अङ्ग, उपाङ्ग, अस्त्र, पार्षद परिवेष्टित होते हैं, सुपण्डितगण, सङ्गीर्तनमय यज्ञ के द्वारा उन श्रीभगवान् की अर्चना करते हैं।

'कृष्ण' एइ दुइ वर्ग स्राछये याहाते । 'कृष्णवर्ण' नाम तार कहे भागवते ॥६३ कान्तिते 'स्रकृष्ण' ते ह सुन सर्वजन। गोरा गोरा बलि एबे गाइते कारए।।६४ सांगोपांगो ग्रस्त्र पारिषद यत ग्रार। सबार सहित प्रभु कैला ग्रवतार ॥६५ म्रंग बलराम बलि-ते इ कहि 'सांग'। उप अंग आभरण ते इ से 'उपांग' ॥६६ सुदर्शन आदि अस्त्र आर पारिषद। संहति आइला सबे प्रह्लाद नारद ॥६७ यत यत अवतारेर दास दासी यत। सांगोपांगे अवतार-नाम लैब कत ॥६८ एतेके वैष्णव सब कहे अनुभवे। ये नाम स्राछिल तथा येबा नाम एबे ॥६९ सामान्य मानुषे इहा जानिब केमने। विश्वास करिते नारे अधमेर मने ॥७० एइ तो कारगे मुनि कहिल वचन। सेइ से जानिब इहा सुमेधा ये जन ॥७१

सङ्कीर्तन प्राय यज्ञ-धर्म परकाश। सुमेधा जनार ताते परम उल्लास ॥७२ एतेके बलिये-नहे सुमेधा ये जन। चारियुगे तिनवर्णं ताहार वाखान ॥७३ कान्ति कृष्ण वर्ण कृष्ण-दुइ हैल एक। श्रार दुइ युगेर वर्गा एक नाहि देख ॥७४ कलि वा द्वापर दुइ युगे एक वर्गा। दुइ युगे एक वर्गा-एइ तार मर्म ॥७५ सत्य त्रेता श्वेत रक्त दुइ वर्ग ग्राछे। किल द्वापरेते एक वर्ण हइल पाछे ॥७६ गर्गमूनिर वाक्य केत बल क्रमभंग। क्रमभंग नहे-शुन ग्राछे बड़ रंग ॥७७ भूत भविष्य वर्तमान कहिबार तरे। तिन काल कहे चारि युगेर भितरे ॥७८ सत्य त्रेता बहि द्वापर वर्तमान। द्वापरेते कृष्ण ग्रवतार कृष्ण नाम ॥७६ 'इदानीं' बलिया तेँ इ बैल गर्गमुनि । भूतकाल भितरे भविष्यकाल गरिए।।५० भविष्यता तार ग्राछे इहातेइ जानि। भूतेर भितरे ते इ भविष्य वाखानि ॥ ५१ भविष्यत्ता भूत मध्य-प्रमागे पण्डित । निश्चयता श्राखेतार-एइत इङ्गित ॥६२ तथापि ताहाते 'तथा' शब्ददिल मुनि। -शुक्ल रक्त बलि 'तथा' कि काज काहिए।।।८३ 'तथा' शब्द पूर्व उक्त शुक्ल रक्त यथा। कलियुगे पीतवर्ग हंब हरि तथा ॥ ५४ एबे द्वापरेते एइ कृष्सा ताके गेल । ार्गमुनि चारि युगे तिन काल कहिल ॥८५ ग्रामार वचन ये ना लय अवज्ञाते। कि कारगो 'तथा' शब्द कहुक सभाते ॥ ६६

एतेक कहिये ग्रामि शुन मोर बोल। कहये लोचन कथा ना ठेलिह मोर ॥ ५७ म्रार म्रास्त्र कथा शुन श्लोकेर व्याल्यान। एइ मात्र व्याख्या-इहा परम प्रमारा ॥५५ एइ त व्याख्यार ग्राछे अपूर्व पूर्वपक्ष । युग ग्रवतार कृष्ण-ए बड़ ग्रशक्य ॥६६ म्रार युगे म्रवतार-मंश कला लिखि। म्रापने से भगवान्-भागवत साक्षी ॥६० तथाहि श्रीमद्भागवते (१।३।२८) एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृड्यन्ति युगे युगे ॥११ पूर्वोक्त अवतार समूह के मध्य में कोई कोई परमपुरुष श्रीभगवान् के अंश, अंश के अंश हैं। किन्तु श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान् हैं। युगयुग में असुरपीड़िन मनुष्यों की रक्षा हेतु आप सब अवतीर्ण होते हैं। युग ग्रवतार कृष्ण कहिव केमते। ए बचन तबे केने कहे भागवते ॥६२ वृन्दावनचन्द्र युग-ग्रवतार नहे। पूर्ण पूर्ण ब्रह्म कृष्ण भागवत कहे ॥ ६३ एइ त कारगे किछु कहि ताहा शुन। भ्रवज्ञा ना कर केहो-कर भ्रवधान ॥६४ तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।५।१३) ग्रासन् वर्गास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ ध्य श्रीगर्गमुनि बोले, महाराज नन्द ! यह बाल्क युग युग में विभिन्न वर्ण घारण करते हैं, सत्य, त्रेती कलियुग में क्रमशः शुक्ल, रक्त, पीतवर्ण होते हैं। इस द्वापर युग में बालक का वर्ण कृष्ण है। गर्गमुनि कहिल गभीर बड़ बोधे। केमने बुभिब इहा आमरा ग्रबोधे।।६६ बुद्धिमान् हय यदि जाने भक्तजने। बुद्धिमान् लोक ताहा करये प्रमासो ॥६७

चारियुगे चारि वर्ण कहिलेन मुनि। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल काहिनी ॥६८ चारियुगे तिन काल कहिबारे चाहे। ते इ सब कथा व्यास एक श्लोके कहे ॥ ६६ सत्य त्रेता द्वापर ग्रार युग कलि। श्वेत रक्तपीत कृष्ण चौयुग-भितरि ॥१०० चारि युग ग्राछे चारि काल हय यबे। एइमत अवतार क्रम हय तबे।।१०१ तबे से कहिले हय यथाक्रम कथा। यथा ग्रवतार कथा ग्रनुसारे तथा ॥१०२ एतेके से क्रमभङ्ग हेन श्लोके देखे। 'तथा' शब्दे भविष्यकाल गर्गमुनि लेखे ॥१०३ केबा ग्रवतार ग्रार चारि वर्ण कार। केबा ग्रवतारी किबा विचार इहार ॥१०४ ग्रापनेहि भगवान् जिंम यद्वंशे। पृथिवीते अवतार करे तार अंशे ॥१०५ विशेष्य बिशेष्ण करि बाखानय केने । एइ से सन्देह इथे-द्विधा ते कारएो ॥१०६ यत चतुर्युग ताते ग्रंश अवतार। युग अनुरूप वर्ण हय ता सबार ॥१०७ धर्मसंस्थापन-ग्रधमं विनाश-निमित्ते प्रतियुगे ग्रंश-ग्रवतार हय ताते ॥१०८ श्रापनेइ द्वापरे भगवान हरि। भ्रवतार शिरोमिए सबार उपरि ॥१०६ एबे कृष्एाताके-गेल गर्गमुनि कहे। इयामसुन्दर कृष्ण-वर्ग कृष्ण नहे ॥११० प्रति द्वापरे कृष्णनाम कृष्णवर्ण। तदूपता गेल प्रभु एइ शुन मर्म ॥१११ येन द्वापरेते कृष्ण तेन गौरचन्द्र। कलि-द्वापरेते ग्रन्य युगेर स्वतन्त्र ॥११२

एइ दुइ युगे एक पूर्ण अवतार।

व्यास कहिलेन उदाहरण इहार ॥११३

तथाहि वृहन्सहस्रनामस्तोत्रे—

तमाराध्य तथा शम्भुं ग्रहिष्यामि बरं तदा।

हापरादी युगे भूत्वा कलया मानुपादिषु॥११४
स्वागमैः किल्पतैस्त्वऋ जनान् मिह्मुखान् कुरु।

माश्र गोपय येन स्यात् सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा॥११५

मैं आरावना करके बर प्राप्त कर्षा कि—

हापरादि युग में अवतीर्ण होकर किल्पत शास्त्र के

हारा जनगण को भगविद्वमुख करो, एवं ईश्वर की
गोपन करो, इससे उत्तरोत्तर सृष्टि की वृद्धि होगी।

श्रार किछु किन शुन भगवद् गीता।

श्रीमुखोदित प्रभुर निज निज कथा।।११६

तथाहि श्रीमद्भगवत्गीतायां (४।८) परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥११७ श्रीभगवान बोले-में साघुगण की रक्षा एवं पापीगणों को विनष्ट करने के निमित्त एवं धर्म संस्थापन हेतु युगयुग में अवतीर्ण होता हूं। साधुजन-परित्राण धर्म-संस्थापन । ग्रधर्म विनाश हेतु कहिल ए मर्म ॥११८ यगे युगे जन्म आमि लभिये आपनि । एइ दइ युगे मात्र आपनेइ आमि ॥११६ एक युग-शब्दे कहि आर नाम (युगे। विशेष ए- विशेष्य करि वाखानय लोके ॥१२० युग विशेषए। युगेर-ते इ 'युग' बलि । एक त द्वापर युग श्रार युग कलि ॥१२१ यूगे यूगे चारियुग बलि केने बल। कृष्ण पूर्ण अवतार अंश-केन कर ॥१२२ से चारियुगेर कथा आर ठाँइ कहे। ताहाग्रो कहिब ग्रामि मन देह ताहे ॥१२३

तथाहि तत्रैव (४।७)-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥१२४

श्रीभगवान् बोले -- मैं साधुगण की रक्षा एवं पापीगणों को विनष्ट करने के निमित्त एवं धर्म संस्थापन हेतु युग युग में अवतीर्ण होता हूँ।

ये ये काले ये ये युगे धर्मेर हय हानि। अधर्मेर अभ्युत्थान से से काले जानि ॥१२५ तदा काले ग्रापनाके करिये मृजन। प्रतियुगे अवतार अंशेते जनम ॥१२६ एतेके कहिये श्रामि शुन मोर बोल। कहये लोचन-कथा ना ठेलिह मोर ॥१२७ कलियुगे गौर कृष्ण जानियाछि स्रामि। विशेष सन्देह मोर घुछाइले तुमि ॥१२८ स्रार स्रपरूप शुन कलियुग मर्म। श्राश्रये निस्तारे लोक सङ्कीर्तन-धर्म ॥१२६ दान व्रत तप होम स्वाध्याय संयम । वासना विषय यंत ए विधि नियम ॥१३० कर्मकाण्ड ख्याति शुने सब मायावन्ध । नाम-गुरा महिमा ना जाने छार ग्रन्थ ॥१३१ कर्मसूत्रे बन्दी जीव अमिते भ्रमिते। निवृत्ति ना हय कर्म-नारे सम्बरिते ॥१३२ प्रलयेर काले सब कर्मबन्ध घुछे। हेन बन्ध घुछे कृष्णकथा यबे पुछे ॥१३३ हेन गुरा सङ्कीर्तन-कलियुग धर्म। ंघोरपापमय बले ना जानिया मर्म ॥१३४ युग-धर्म सङ्गीर्तन घुचाबे केमने। केबा धर्म संस्थापन करे प्रभु बिने ॥१३५ प्रभुर प्रतिज्ञा शुन गीतार वचने। प्रभु ग्रवतार हय येइ येइ कारणे ॥१३६

तथाहि श्रीमद्भगवद्गीताम्या (४।८) परित्रारााय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म-संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥१३० हे कुन्तीनन्दन! जब जब धर्मकी ग्लानि एवं अध्यं का अभुचदय होता है, उस समय मैं अवतीर्णहोता है। साधुजन-परित्रागा ग्रधमं बिनाश। धर्म संस्थापन प्रति युगेते प्रकाश ॥१३६ कलियुगे सङ्कीर्तन धर्म इहा मान। किल गोरा अवतार कभु नहे आन ॥१३६ इहा बलि मूनि सने कोलाकोलि करे। श्रानन्दे विह्वल ब्रह्मा श्रापना पासरे ॥१४० एक कहे स्रार उठे गोरा गुरोर प्रभाय। सकल इन्द्रिय सुख करिबारे चाय ॥१४१ ग्रार कथा शुन प्रभुर सहस्र क-नामे। एक काले दुइ नाम बैल एकु ठामे ॥१४२ तथाहि महाभारते शान्तिपर्वणि-

सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी। सन्न्यासकृत् शमः शान्तो निष्ठाशान्तिपरायगः॥

सुवर्णवर्णा, हेमाङ्ग, वराङ्ग अर्थात् परमसुन्दर चन्दनमालाशाभित, सन्त्यासग्रहणकारी शम-श्रीकृष्ण भक्ति प्रकाशक, शान्त, निष्ठा, एवं शान्तिपरायण हैं।

हेमगौर कलेवर सुवरग द्युति । सन्न्यास कारगो से परम महायति ॥१४४ भविष्य पुराणे शुन कृष्णेर प्रतिज्ञा। कली जनमिब तिनबार एइ ग्राज्ञा ॥१४५

तथाहि भविष्यपुराणे—

जायध्वं भुवि जायध्वं जायध्वं भक्तरूपिएाः। कलौ सङ्कीर्तनारम्भे भविष्यामि शचीसुतः ॥

श्रीकृष्ण बोले, हे देवगण ! भक्तरूप धारण कर पृथिवी में अवतीर्ण हा जाओ, कलियुग मे सङ्क्तीतंन आरम्भ में मैं शवीसुत होकर जन्मग्रहण करूँगा।

आर अपरूप कथा शुन सावधाने। कलिय्ग धर्म मर्म विचारह मने ।।१४७ पापमय कलियुग-कहे सर्वजने। ग्रधर्म प्रकट धर्म क्षीएा ग्राचरणे ॥१४८ हरिनाम सङ्कीर्तन-एइ धर्म तार। एइ हरिनाम पून सर्व धर्म सार ॥१४६ दान-वृत-तप-होम-यज्ञ-जप-फल। सर्वशक्ति नामे दिल-नाम महाबल ॥१५० विषयि विषय भोगे नाम करे चिन्ता। श्रागे भोग देइ पाछे हरिभक्ति दाता ॥१५१ श्रद्धावन्त जन यदि हरिगुए। गाय। सब सुख छाड़ि प्रभु तार काछे धाय ॥१५२ एहेन कृष्णेर नाम गुगा सङ्कीर्तन। पापमय कलियुगे कहे सर्व धर्म ॥१५३ युगेर स्त्रभावे इहा युग धर्म कहि। पापमय कलियुगे पर-धर्म एहि ॥१५४ यदि बा बलिवा पाप-दृश्छेद्य कारगो। प्रकाशिला महाखड् ग नाम सङ्कीर्तने ॥१५५ सत्य म्रादि प्रजा केने कलि जन्म मागे। हरिपरायगा लोक हबे कलियुगे ॥१५६ तथाहि श्रीमद्भागवते (११।४।३८)—

कृतादिषु प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति सम्भवम् । कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण-परायणाः ॥ १५७॥

महाराज! सत्य, त्रेता, द्वापर युग के मानवगण कलियुग में जन्मग्रहण करने का अभिलाषी हैं। कारण कलियुग में जन्म होने से विष्णुभक्त होने का सौभाग्य लाभ होगा।

कृष्ण भ्रवतारे केने लैया सर्वशक्ति । पापाशय जने नाहि देइ प्रेमभक्ति ॥१५८ ऐछन करुणा कह कोन् युगे स्रार।
ना भजिते प्रेम देय कोन् स्रवतार ॥१६९
पापनाश हेतु स्राञ्जे धर्म कर्म तीर्थ।
कमु कि से धर्मशील पाय तार स्रथं ॥१६०
एतेके जानिल कलि सर्व युग सार।
सङ्गीर्तन धर्म वहि धर्म नाहि स्रार ॥१६१
एतेक विचार कथा कहिल विरिश्च।
शुनिया नारद वीरणा बाजाय सुसश्चि ॥१६२
एहेन स्रमृत ब्रह्मा नारद सम्भाष।
स्रानन्द हियाय कहे ए लोचन दास ॥१६३

### सिन्धुड़ा राग।

नारद कहये ब्रह्मा कि कहिब ग्रार ।
ये किछु कहिला हृदये ग्रामार ॥१
कर्म बन्धे भ्रमिते भ्रमिते कत कल्प ।
दैवे से वैष्णाव सेवा घटे यदि ग्रल्प ॥२
ताँर महोत्तम कथा निगूढ़ शुनिया ।
पालये परम यत्ने सावधान हैया ॥३
तबे मुक्तबन्ध हैया कृष्णा पर हय ।
सालोक्यादि मुक्ति चारि ग्रँगुले ना छँ ।य ॥४
तारपर प्रेमभिक्त गोपिकार भाव ।
के ग्राछ्ये ग्रधिकारी से सब ग्रालाप ॥५
या सवार वश प्रभु त्रिजगत नाथ ।
प्राकृत जने से येन कुलटार साथ ॥६
गोपिकार प्रेमकथा के कहिते जाने ।
गुल्मलता जन्म उद्धव मागे यार गुगो ॥७

तयाहि श्रीभागवते (१०।४७।६१)— श्रासामहो चरगारेगु जुषामहं स्याम वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। या दुस्त्यजं स्वजनमार्घ्यपथश्च हित्वा
भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिविमृग्याम् ॥द
श्रीउद्धव ने कहा—मैं कब श्रीवृन्दावन में
गोपीचरणरेग्रु सेवी लता ओषि होकर जन्मग्रहण
कर्ष्टंगा, जिन्होंने स्वजन आर्यपथ को छोड़कर श्रुति
अन्वेषणीय श्रीकृष्णपदारिवन्द का आश्रय ग्रहण
किया है।

ये प्रभुर चरण ब्रह्मा महेश घेयाय। योगीन्द्र मुनीन्द्र खुँजि उद्देश ना पाय ॥६ ग्रशेषे लिखमी यार पद करे सेवा। वाक् ग्रगोचर यार पदमधु प्रभा ॥१० चारि वेदे याहार महत्व नित्य गाय। भ्रनन्त महिमा गुगा स्रोर नाहि पाय ॥११ शेष महाशय यार शयनेर शय्या। हेन प्रभु करे गोपीकार परिचर्या ॥१२ म्रार कत भकत म्राछये शत शत। हेनरूपे वश कैल गोपी ग्रनुगत ॥१३ कोथा कृष्ण परमात्मा निगूढ़ ए प्रेमा। कोथा गोपो वनचरी व्यभिचारी कामा ?१४ ऐछन भक्ति तत्व बुभिबारे चाइ। परम निगूढ़ भक्ति इहा बहि नाइ।।१५ हेन भक्ति प्रचारिब कलियुगे प्रभु। लिखमी अनन्त याहा पाय नाहि कभु ॥१६ सबारे बोलह ब्रह्मा एइ ब्रह्मलोके। निज निज ग्रंशे जन्म लउक कलियुगे।।१७ इहा बलि महामुनि परम उन्नासे। चिलला नारद-कहे ए लोचन दासे ॥१८

मल्लार राग। त्रिपदी छन्द।
प्राण गोराचाँद नारे हय ॥ध्रु॥
चिल्ला नारदमुनि, वीगार गर्जन शुनि,
श्रवण मङ्गल गाय गीत-ना।

ग्रमिया सिश्चिल येन जगत जनेर मन, त्रिभुवन ग्रानन्दे चमकित-ना ॥१ जय जय हरिबोल, ग्रानन्दमय कल्लोल्ल, घोषगा पड़िल तिनलोके-ना। ग्रस्त्र पारिषद सङ्गे, जनम लभिव रङ्गे, गोरा स्रवतार कलियुगे-ना ॥२ ऐछन करुगाकर, देखिब नयाने मोर, ग्रमिया सिश्चिब कलेवरे-ना। जय जय जगन्नाथ, यतेक भकत साथ, निज भक्ति करिब प्रचारे-ना ॥३ कलियुग घनि घनि, कलि लोक सब घनि, ग्रवनी नदीया यार माभे-ना। धनि मिश्र पुरन्दर, भवनेते याँहार, जनम लिभव गोराराजे-ना ॥४ ए सब सङ्गोर सङ्गे, हरिगुरा गाब रङ्गे, बाजिब मृदङ्ग करताल-ना। भुवन चतुर्द्देशे, वरिखब प्रेमरसे, कीर्तन करिब परचार-ना ॥५ वृन्दावन गुएा रस, प्रग् य से सरबस, ग्रापने ग्रास्वादि दिब सबे-ना। देव नाग नरगगो, श्राचण्डाल सब जने, पियाइब याहा करि लोभे-ना ॥६ ग्रानन्द ग्रानन्द गुगा, मङ्गल मङ्ल शुन, वृन्दावन धन परकाश-ना। सकल भुवन-पति, जनम लभिबे क्षिति, म्रानन्दे भुलिल लोचन दास-ना ॥७

वराड़ी राग।
मोर प्राण रे आरे रे गोराचाँद नारे हय। ध्रु
योगीन्द्र मुनिन्द्र इन्द्र चन्द्र ग्रादि लोके।
शुनिया श्रानन्दमय नाचये कौतुके॥१

श्रङ्क रित मृत तरु येन देखे लोके। नारद ग्रानन्दमय भ्रमये कौतुके ॥२ हेनमते भ्रमिते भ्रमिते ग्राचिमवते । धर्म विपर्यय देखे लोकेर चरिते ॥३ दान व्रत तपस्या छाड़िल सर्वजने। निज निज कर्म करे उदर पालने ॥४ कृष्ण उपासना धर्म छाड़िल ब्राह्मण । क्षत्र वैश्य शुद्र छाड़े ब्राह्मण सेवन ॥५ माता पिता गौरव छाडिया सब जने। स्त्रीयेर गौरव करे काय वाक्य मने ॥६ तबे अनुमानि मुनि जागिल निश्चय। एइ कलियुग इथे नाहिक संशय ॥७ या लागिया तिन लोके घोषगा पड़िल। कारे निवेदिब सेइ कलियुग स्राइल ॥= चिन्तित हइया मुनि बसिला धेयाने। श्राचिमबते शुभवागी उठिल गगने ॥६ जगन्नाथ दारुब्रह्म ग्रामि नीलाचले। लोक निस्तारण हेतु समुद्रेर कूले ॥१० पूरब वृत्तान्त नाहि स्मरण ये तोर। कात्यायनी प्रतिज्ञाय स्राज्ञा पाइले मोर ॥११ चल चल मुनिराज निलाचल पुरी। म्राचरिह जगन्नाथ म्राज्ञाम्रनुसारि ॥१२ चिलला नारद मुनि ग्रानन्द हियाय। उठिल वीगार ध्वनि जगत जुड़ाय ॥१३ 'हाहा जगन्नाथ' बलि ग्रनुरागे धाय। देखिल श्रीमुखचन्द्र त्रिजगत राय ॥१४ यत भ्रवतार तार ग्राश्रय सदन। सब कला रसमय प्रसन्न वदन ॥१५ चरणे पड़िया मुनि बले करजुड़ि। कृपा कर जगन्नाथ ! स्राइला युग कलि ॥१६

महाघोर पापेते पड़िल सर्ब लोके। शिह्नोदर परायण मग्न महाशोके ॥१७ शुनिया ठाकुर किछु हासिया कहिल। कर परशिया तारे निभृते बलिल ॥१८ परम निगूढ़ कथा कहि तोर सने। गोलके चलह मुनि श्रामार वचने ॥१९

पाहिड़ा राग। त्रिपदी छन्द। वैकुण्ठ उपरि स्थान, गोलक याहार नाम, श्रीगीरसुन्दर ताहे राजा। लखिमी ग्रधिक नारी, कि पुरुष किबा स्त्री, सुखमय सकल परजा ॥१ राधा ग्रार रुक्मिग्गी, एइ दुइ ठाकुराग्गी, तार ग्रंशे यतेक नागरी। शत शत शाखा-भक्ति, ए दौहार लैया शक्ति, सेवा करे हैया अनुचारी ॥२ ग्रार देवी सत्यभामा, रूपे गुरो ग्रनुपमा, सब रस वैदग्धीर सीमा। लीला विलास लावण्य, सर्व-कला रस धन्य, त्रिजगते रमगी परमा ॥३ सङ्गीत बलिये यारे, ताल सश्चारण स्वरे, शब्दब्रह्म जगते बाखाने। वलिये पश्चम वेद, ये बुभये स्वरभेद, बुद्धिरूपा सर्वत्र समाने ॥४ पुरुष ठाकुर ग्रंश, सकल वैष्णव वंश, रसमय रङ्ग नामापुरी। ऐछन महिमा तार, कहिते शकति कार, एक मुखे कहिते ना पारि ॥४ यतेक गोपीकागरो, रास कैल वृन्दावने, राधा ग्रादि करि करे सेवा।

1 .

द्वारकाय छिल यत, रुक्मिग्गीर अनुगत, ं स्रार यत रस स्रतुभवा।।६ भक्ति विनु नाहि ताय, निरवधि यश गाय, स्वतन्त्र हइया पराधीन। मुक्त पुन सर्वजन, प्रकृत जनेर हेन, भकति करये येन दीन ॥७ सालोक्यादि चारि मुक्ति, वैकुण्ठनाथेर शक्ति, भक्तिहीन ग्रापने स्वतन्त्र । लिखमी सम्पदमय, दीनभाव नाहि रय, भकति केबल परतन्त्र ॥ ५ शर्करा से आपने, निज स्वाद नाहि जाने, परजना करे उपभोग। ऐछन मुकति पद, भिक्ति पथे देइ बाध, ार्थः अस्त्रं सब्-पर प्रेमभक्तियोग ॥ ६ : विधातार अगोचर, से पुरी आमार घर, करुणां कारणे ग्राइल्ँ एथा। श्री चैतन्य सर्वेश्वर, किगौर दीर्घ कलेवर, देखिया घुछाह मनव्यथा ॥१० ये रूपे देखिबे तथा, से रूपे श्रासिब हेथा, कीर्तन करिब परचार। घुछाब सकल दुखं, प्रचारिव प्रेमसुख, कलिलोक करिब निस्तार ॥११ चिलला नारदं मुनि, अशुनिं अपरूप वागी, ं वेद अगोचर एइ कथा। वैकुण्ठ उपर ग्रार, वैकुण्ठ देखिब यार, सकले भुवने गुरा गाया ॥१२ मुक्ति परमुक्ति ग्रार, भागवतेर विचार, ा है अनुनिल निगूढ़ यत कथा। लोक वेद ग्रविदित, ग्रार यत ग्रवेकत, बेकत देखिब ग्राजि तथा ॥१३

अनुरागे धाय मुनि, वीरगार शबद शुनि, वैकुण्ठेर प्रजा हरिषत । वैकुण्ठेर द्वारे गिया, प्रेमाय विह्वल हैया, सुमङ्गल गाय गुरा गीत ॥१४ देखिल वैकुण्ठ नाथ, सब परिषद साथ, वसि म्राछे स्वर्ग सिंहासने । पड़िया चरण तले, मुनि परणाम करे, तुलि पहु कैल ग्रालिङ्गने ।।१५ हासिया कहिल पहु, कि तोर अन्तरे रहु, कह मुनि हृदये सत्वरे। उत्कण्ठा हृदये मोर, पालिब वचन तोर, स्रगोचर करिब गोचरे ॥१६ करजोड़े बले मुनि, तुमि सर्व अन्तर्यामी, ा तोरे मुइ कि बलिब ग्रार। दारुब्रह्म रूपे मोरे, ये कहिले अन्तरे, सेइ रूप देखाह तुमार ॥१७ पँहु कहे शुन मुनि' निभृते कहिये स्रामि, सेइ रूपः सहज स्वरूप। तार छाया माया यत, अवतार शत शत, से शुधु करुणामय भूप ॥१५ यार शक्ति छाया स्रामि, व्यापित सकल भूमि, सर्वमय विष्णु सर्वेसर्व । लक्ष्मी मोर श्रनुचरी, श्रार एइ मुक्ति चारि, तोरे एइ कहिल सन्दर्भ ॥१६ यार छाया विष्णु ग्रामि, सम्पद छाया लिखमी वैकुण्ठेर छाया ए वैकुण्ठ। मुक्ति माया चारि मुक्ति, सबे ग्ररोपिया शक्ति,

सेवे नाथ से पहुँ वैकुण्ठ ॥२०

राधा मात्र प्रकृति, प्रेममय ग्राकृति, यार वश पुरुष प्रधान। प्रकृति दक्षिए। बाम, ललिता विशाखा नाम. तिन गुरा शकति सन्धान ॥२१ निश्चय वचन मोरि, अमाया से गौरहरि, प्रकट करुगा कल्पतर । चल मुनि चलि याइ, सेइ महाप्रभु ठाँइ, सकल भुवने शिक्षागुरु ॥२२ चिलला मुनीन्द्रराय, वीरणा हरिगुण गाय, श्रानन्दे श्रवश श्रङ्ग काँपे। पूलकित सब गा, ग्रापाद मस्तक या, प्रेमवारि: दु'नयाने भाषे ॥२३ प्रेम-मदे मातोयार, क्षिएो हय चमत्कार, क्षरो डाके गौराङ्ग बलिया। क्षगो ग्राध पद याय, क्षणो क्षणो फिरि चाय, क्षगो कान्दे क्षगो चले धाइया ॥२४ ग्राचिम्बते वायु बहे, जुड़ाय सकल देहे, कोटी चाँद जिनिया से ज्योति। श्रीपादपदम-गन्धे; श्राउलाय शरीर बन्धे, हेन बुभि ताँहि काम काँति ॥२५ श्रनेक मदनराय, श्रनुगत काजे धाय, प्रेम बिनु ना देखिये लोक। ना दिवा रजनी जानि, ना देखिये भिनाभिनि, सर्वजन हरिष अशोक ॥२६ गमन नटन लीला, वचन सङ्गीत कला, नयान चाहिन ग्राकर्षण। रङ्ग बिनु नाहि ग्रङ्ग, भाव बिनु नाहि संग, ्रसमय देहेर गठन ॥२७ तनु चिदानन्द मय, भूमि चिन्तामिए। हय, िकल्पतरु सर्वतरु तथा।

सुरिम यतेक सब, कामवेनु ग्रिमनब, उद्धवादिर ग्राशा गृलम-लता ॥२८ सब तरु कल्पद्रम, तहिँ एक निरुपंम, रत्नवेदी तार चारि पाशे। स्वर्गा सिंहासन ताय, बसिया गौराङ्ग राय, सरस मधुर लहु हासे ॥२६ सशाख मङ्गल घटे, सिंहासन सुनिकटे, वाम पदाङ्गुष्ठ परिशया । रतन प्रदोप ज्वले, येन दिवाकर करे, ग्रालोकित जगत भरिया ॥३० राधिका दक्षिण पाशे, अनुचरी करि काछे, रतन कलसं करि करे। वाम पासे रुविमणी, काछे करि संगिनीं, रत्न घटे पूर्ण जल भरे ॥३१ नग्नजिता जले भरे, देइ मित्रवृन्दा-करे, मित्रावृन्दा सुलक्षरणा करे। से देय रुक्मिणी करे, देवी ढाले प्रभु शिरे, ग्रभिषेक सुरनदी जले ॥३**२** तिलोत्तमा जल भरे, देय मध्प्रिया करे, मध्रिया चन्द्रमुखि करे। से देय राधिका हाते, राइ ढाले प्रभु माथे, श्रभिवेक करे गङ्गाजले ॥३३ सत्यभामा अन्तरे, दिव्य गन्ध करि करे, दिव्य बस्त्र दिव्य ग्रलङ्कार। लक्ष्मणा सुभद्रा भद्रा, सत्यभामा परतन्त्रा, ग्रनुक्रमे करे देइ तार ॥३४ म्रार दिव्य नारी यत, वारि पाशे कव्शत, ं दिव्य भूषा दिव्य उपहार । रतन स्तवक करे, रहे प्रभु बराबरे, ं जय जय मङ्गल उच्चार ॥३५

गोलक नाथेर स्नान, इहा बहि नाहि ग्रान, ग्रागमे कहिल एइ ध्यान। हेमगौर कलेवर, मन्त्र चारि ग्रक्षर, सहज वैकुण्ठनाथ श्याम ॥३६ श्याम देहे चारि हात, धरये वैकुण्ठनाथ, चारि हस्ते चारि ग्रस्त्र तार। हेम किर्गीया पँह, हेम ग्रंगे हासे लहु, द्विभुज शरीर शुन सार ॥३७ ऐछन समये मुनि, देखिया से गौरमिए, विभोर पड़िला पदतले। ग्रांखि मिलिबारे नारे, पुन चाहे देखिबारे, सिनाइल नयनेर जले ॥३८ स्नान समाधिया पँहु, हासिया से लहु लहु, नारदे तुलिया लैल कोले। घुचिल संशय चिन्ता, खण्डिल मनेर ब्यथा, पँहु प्रिय लहु लहु बोले ॥३९ मुनि बले महाप्रभु, हेन ग्रपरूप कभु, ना देखिनु ना शुनिनु ग्रामि । जनम सफल ग्राजि, देखिनु ग्रमिया राजि, धनि धनि स्रापनाके मानि ॥४० ब्रह्मादि ना जाने तत्व, भ्रवतार भ्रविदित, ग्रचिन्त्य बलिया बलि तोमा। ज्योतिर्मय बले केह, मुखे ना निर्वचे सेह, कहिबारे नाहिक उपमा ॥४१ केह बले परात्पर, प्रधान पुरुषवर, विचारि ना करे निरूपणा। सर्वमय तोर शक्ति, देखिया ना पाय मुक्ति, ग्रगोचर तोर ग्राचरणा ॥४२ सहस्रफणा ग्रनन्त, ना पाइया गुरोर ग्रन्त, द्विजिह्वा धरिल सब मुखे।

ना पाइल गुरोर ग्रोर, ऐछन ठाकुर गौर कुपाबले देखिल तोमाके ॥४३ ये पून ग्रारित करे, तुया पद ग्रनुसारे, नानाबुद्धि नहे एकमत। केह बले सर्व व्यापी, सूक्ष्मवादी सांख्ययोगी, स्युल सेवा करये भकत ॥४४ केह वेद ग्रनुसारे, नित्य धर्म कर्म करे, वर्गाश्रमधर्म अनुगत। वेदान्त सिद्धान्त येइ, समाधान नाहि पाइ, ना बुिकया कहे नाना मत ॥४५ अन्योन्ये विरोध केने, इहा नाहि अनुमाने कहे पुन एकइ ग्रद्वैत। ना बुिक तोमार मर्म, पक्ष घरि करे कर्म, तोर कथा सब ग्रविदित ॥४६ ए पद परसादे, निरवधि प्रारा काँदे, छाड़ि इहा प्रकृत मूरित। पुन जनमिब ग्रार, करि कृष्ण संसार, आचरिब एइ प्रेमभक्ति ॥४७ ऐछन नारद वाणी, शुनि कहे गुणमिण, चल चल चल मुनिराज। कलि लोक निस्तारिब, निज भक्ति प्रचारिब जनमिया नदीयार माभ ॥४८ चलह नारद तुमि, श्वेतद्वीपे स्राछि स्रामि बलराम नामे सहोदर। ग्रनन्त याहार ग्रंश, एकादश रुद्रवंश सेवा करे महेश ईश्वर ॥४६ रेवित रमगाी संगे, श्राछये विलास रङ्गे क्षीरजलिनिधि मही माभे । यत ग्रवतार हय, सेइ मात्र सह ग्रागे करि कर निज काजे ॥५०

चल चल मुनिराज, गोचर करह काज, कहिबे करिया परबन्ध।

निज निज ग्रंश लइया, पृथिवीते जनम' गिया, स्वनाम धरह नित्यानन्द ॥५१

ग्रानन्दे नारद मुनि, शुनिया ठाकुर वाणी, हिया सुखे बले हरिबोल।

कहये लोचन दास, ए दाहार सम्भाष, शुनि उठे ग्रानन्द हिल्लोल ॥५२

धानशी राग। क्षुद्र छन्द। राङ्। चरण कमल बलि याङ। एस एस प्रेम विलाओ प्रेमे जगन् माताओ है।। ध्रु॥ नारदे विदाय दिया बसिला ठाकुर। ग्रापन ग्रन्तर कथा तुलिला ग्रङ्कुर ॥१ पृथिवीते जनम लभिब ये कारगो। तत्त्व कहि सर्वजन शुन सावधाने ॥२ निजवृन्द लैया प्रभु कहे सब कथा। महामहेश्वर करे पृथिवीर चिन्ता ॥३ डाहिने राधिका रहे वामेते रुक्मिग्री। ताहार ग्रन्तरे यत प्रधान रंगिग्गी ॥४ ताहार ग्रन्तरे यत प्रिय परिषद। ताहार अन्तरे यत आर अनुगत ॥५ प्राग्गनाथ प्रियकथा शुनिब श्रवगो। लाख लाख ब्राँखि एक सुन्दर वदने ॥६ भ्रनेक चकोरे येन एकचन्द्र भ्राशे। पिबइ स्रमिया राशि मुख परकाशे ॥७ युगे युगे जन्म मोर पृथिवीर माभे। साघुपरित्राण धर्म राखिबार काजे ॥ ८ धर्म संस्थापन करि ना बुभइ केह। भ्रधिक बाड़ये पाप परमाद सेहो ॥६

सत्ययुग अधिक त्रेताय बाड़े पाप। द्वापरे ताहार ग्रधिक ए वड़ सन्ताप ॥१० कलि घोर ग्रन्थकार नाहि घर्मलेश। करुणा वाड़िल देखि सर्वजन क्लेश ॥११ अधर्म विनाश हेतु मोर अवतार। अधर्म बाडये पून कि काज ग्रामार ॥१२ ऐछन जानिया दया उपजिल चिते। जनम लभिब निज प्रेम प्रकाशिते ॥१३ ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमभक्ति प्रकाशिया। बुभाइब लोके धर्माधर्म विचारिया ॥१४ नवद्वीपे जन्म हबे शचीर उदरे। गङ्गार समीपे जगन्नाथ-मिश्र घरे ॥१५ ग्रन्य ग्रवतार हेन ग्रवतार नहे। असुर संहार हेतु पृथिवी विजये ॥१६ महाकाय महासुर महा असत्र मोर। महारणे प्रहार करिया कराँ चूर ॥१७ एवे सेइ सर्वजन हृदय ग्रासुरि। खड़्ग ग्रस्त्रे छेद्य नहे रगो किबा करि ॥१८ नाम गुण सङ्कीर्तन वैष्णवेर शक्ति। प्रकाश करिब ग्रामि निज प्रेमभिक ॥१६ एइमते कलि-पाप करिब संहार। सबे चल भ्रागे पाछे ना कर विचार ॥२० एवे नाम सङ्कीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया । ग्रन्तर ग्रसुर जीवेर फेलिब काटिया ॥२१ यदि पापी छाड़ि धर्म दूर देशे याय। मोर सेनापति भक्त याइबे तथाय ॥२२ निज-प्रेमे भासाइब ए ब्रह्माण्ड सब । तभु ना राखिब दुःख शोक एक लब ॥२३ भासाइब स्थाबर जङ्गम देवगरो। शुनि ग्रानिन्दत कहे ए दास लोचने ॥२४

वराड़ी राग। चिलला नारद मुनि, उठिल वीगार ध्वनि, पाणि पद ना चलये ग्रार। याइते ना पथ देखे, प्रेमजले ग्रांखि भाष, . टलमल येन मातोयार ॥१ पद दुइ चारि याइ, पुन पड़े सेइ ठाँइ, 'कृष्एा' नाम स्राध स्राध बले। म्रनेक शकति उठि, धरिया धरगी कठि, नदी बहे नयनेर जले ॥२ क्षणे महा उन्माद, हुहुङ्कार सिंहनाद, गोरारूप हृदये घेयान। बाह्य नाहि अन्तरे, ना जाने ग्रापना परे, सबे एक गौर गेयान ॥३ कोटि रिव तेज येन, ग्रंगेर किरए। हेन, नारद चिलला ग्रन्तरीक्षे। उत्तरिला सेइ धाम, यथा प्रभु बलराम, धमक लागिल श्वेतद्वीपे॥४ पुरी प्रवेशिया रहि, चमिक चौदिके चाहि, लाख लाख हिमकर द्युति । वायु बहे मन्द मन्द, दिव्य से कुसुम गन्ध, प्रतिदारे लम्बे गजमोति ॥४ सत्त्वगुण सर्व लोक, नाहि ज्वरा मृत्यु शोक, सर्वजन सबाकार बन्धु। यखन येदिके दिठि, सेइ सब जन मिठि, ः बलदेवमयः क्षीरसिन्धु ॥६ देखिया नारद मुनि, भिनि धनि मने गिगा, धिन घनि श्रापनाके माने।

त्रिजगत नाथ स्वामी, देखिब नयाने श्रामि,

कान्दिया पड़िब श्रीचरेेेे ॥७

सेइ बलराम राय, युगे युगे सहाय, करि कृष्ण करे अवतार। खेलाय विविध खेला, ग्रनन्त विनोद लीला, करि करे ग्रसुर संहार ॥ द सेइ प्रभु बलराम, निज ग्रंशे तिन ठाम, रहि करे कृष्णेर पिरीति। ग्राद्य मध्य ग्रार ग्रन्त, यार ग्रंश ग्रनन्त, ं एक फ़िंग्य घरि रहे क्षिति ॥६ म्रापने ईश्वर हैया, श्वेतद्वीप-माभे <del>रैया</del>, विलास करये नाना रंगे । सर्वोपरि परिगाम, सेइ महाप्रभुर ठाम, सेवा करे अपरूप रंगे ॥१० गमनेर काले छत्र, बसिते ग्रासन बस्त्र, शयनेर काले हय शय्या । प्रलये से वटपत्र, महारगो दिव्यग्रस्त्र, नानामते करे परिचर्या ॥११ एक ग्रंशे सेवा करे, ग्रार ग्रंशे मही धरे, हेन प्रभु बलराम मोर। त्रिजगत अधिराज, देखिब क्षिरोद माभ, प्रभु ग्राज्ञा करिब गोचर ॥१२ एइ दुइ प्रभु मात्र, येन राजा महापात्र, पृथिवी पालये एक युक्ति। म्रार यत रुद्रवंश, सेहो यार म्रंशांश, अवतार करिबेन क्षिति ॥१३ हेन मन कथा रसे, मुनि भेल परवशे, पुरी प्रवेशिला महानन्दे। देखे त्रिजगत नाथ, सब-परिषद साथ, ्रश्रपरूप बलरामचान्दे ॥१४ म्रङ्कुर पर्वत येन, बिस श्वेत सिहासन अमृत मधुर लहु हासे।

राता उतपल ग्राँखि, ढुलु ढुलु येन देखि, ग्राध वागाी मुखेते निकशे ॥१५ तारक भ्रमरा ग्राध, ग्राच्छादिल तार साथ, श्राध उदास ग्राँखि देखि। मिंग मुक्ता प्रबाल, दिव्य रत्नमय हार, ग्रलङ्कारे ग्रङ्ग नाहि लखि ॥१६ म्रालिस बालिश करे, वाम कर दिया शिरे, डाहिने रेवती कर धरे। रेवती ताम्बूल करे, देय प्रभुर ऋघरे, ग्र<u>न</u>ुरागे वयान नेहारे ॥१७ अनुचरी चारि पाशे, चामर ढुलाय हासे, कङ्कण-किङ्किणी ध्वनि शुनि । केहो वीएगा वेरापु वाय, केहो बा संगीत गाय, ताल सश्चे परम-रमणी ॥१८ ताहार अन्तरे यत, अनुगत शत शत, यार येइ काजे नियोजित। ऐछन समये मुनि, करिल वीगार ध्वनि, ठाकुर देखिल ग्राचिम्बत ॥१६ विह्वल नारद मुनि, टलमलि पड़े भूमि, ठाकुर तुलिया निल कोले। चिरदिने अनुरागे, देखिला से महाभागे, तुषिला शीतल महा बोले ॥२० हासिया सम्भावे पँहु, कह कोथा हैते तुहुँ, रहस्य करिबे हेन बासि। कह ना केमने काज, शुनिते हृदय माभ, भ्रानन्द उठये राशि राशि ॥२१ सम्भ्रमे कहये मुनि, कि कहिते ग्रामि जानि, तुमि प्रभु सर्व अन्तर्यामी। ये किछु कहिते जानि, सेइ कथा ग्रनुमानि, ये जुयाय करगो स्रापनि ॥२२

पापमय कलियुगे, ना देखि निस्तार लोके, दया उपजिल प्रभु चिते। पालिब भकतजन, ग्रार धर्म संस्थापन, जनम लिभव पृथिवीते ॥२३ ग्रधर्म विनाश काजे, ग्रार कोन मर्म <mark>ग्राछे,</mark> हेन बुभि ग्राकार इङ्गिते। य्राज्ञा दिला य्रामारे, घोषएगा दिबार तरे, शुनि लोक भेल ग्रानन्दिते ॥२४ राधा भाव ग्रन्तरे, राधा वर्ण बाहिरे, ग्रन्तर्वाह्य राधामय हब । संगे सला सखी वृन्द, ग्रार भक्त अनन्त, व्रजभावे अखिल माताब ॥२४ सांगो पांगे पारिषदे, जन्म गिया पृथिवीते, स्वनाम धरह नित्यानन्द। तोर अगोचर नहे, ताँर मर्म कर्म देहे, कहिल ये ग्राज्ञा गौरचन्द्र ॥२६ शुनि बलराम राय, श्रानन्दे चौदिके चाय, श्रृष्ट श्रृष्ट हासे उच्चनादे। घन घन हहुङ्कार, प्रकाशये चमत्कार' श्रापना पासरे प्रेमानन्दे ॥२७ य्राज्ञा दिल निज जने, पृथिवी कर गमने, प्रभु आज्ञा पालिबार तरे। चलह नारद तुमि, जनम लभिब श्रामि, श्रगोचर करिब गोचरे ॥२८ ऐछन प्रमृत कथा, शुन गोरा गुएगाथा, सब जन कर ग्रवधाने। सब ग्रवतार सार, किल गोरा ग्रवतार, विचार करह सबे मने ॥२६ तृएा धरि दशने, 📨 बलें। मो कातर मने, गोरा गुरो ना करिह हेला।

संसारे ना देह मित, कर कृष्ण पिरीति, संसार तिरते एइ भेला ।३० कभु नाहि हय येइ, गोरा ग्रवतार सेइ, हइब परम परकाश। निर्जीवे जीवन पावे, ग्रन्थे पथ विचरिबे, गुण गाय ए लोचन दास ॥३१

माटियारी राग । भाइ रे गाओ गाओ निताइ चैतन्य गुणगाया। हेन काले महाप्रभु म्राज्ञा यवे कैला। निज निज ग्रंशे सब जन्मिते लागिला ॥१ महेश ठाकुर सर्व ग्रागे ग्रागुयान। ब्राह्मरोर कुले जन्म कमलाक्ष नाम ॥२ पड़िया शुनिया गुरो परवी ए हैल। 'म्रद्वैत म्राचार्य्य' वलि पदवी लभिल ॥३ सेइ महामहेश्वर सत्वगुरा घरे। तमोगुरा बलि यारे घोषये संसारे ॥४ अन्तर्वाह्ये विचार ना करे केह पुन। वाह्य ग्राचरण देखि बले तमोगुण ॥५ कृष्ऐर केवल ग्रात्मा नामे हरिहर। पराकृत तमोगुरा-गुरोर भितर ॥६ प्राकृत भकत बलि येइ तमोगुणी। श्रधम बलिये ग्रल्प जने यबे जानि ॥७ ए केमने हरिहर बल तमोगुए। ग्रवज्ञा ना कर यबे मोर बोल शुन ॥ द मने अनुमान करि करह विचार। एतेके बलिये गोरा भवतार सार ॥६ सब ग्रवतारे तार खेलार संहति। बलराम जनम लिभला एइ क्षिति ॥१० ब्राह्म ग्रेर कुले-युगधर्म ग्रनुरूप। निताइ भ्रानन्द कन्द सहज स्वरूप ॥११ एक अंशे याहार सहस्र फएा। धरे। एक फणे मही धरे सृष्टि राखिबारे ॥१२ पद्मावती उदरे जनमे बलराम। पिता हाड़ो ग्रोभा से परमानन्द नाम ॥१३ पितामाता नाम थुइल कुवेर पण्डित । वैराग्य हृदये नित्यानन्द सुचरित ॥१४ शुक्ला त्रयोदशी शुभ माघमासे। पृथ्वोते जनम लैला परम हरिषे ॥१५ कात्यायनी जनम लभिला मही भाभे। सीता नाम धरे विप्रकुलेर समाजे ॥१६ श्रद्वैत ठाकुर सने एकत्रे विलास। दाँ हे मिलि प्रेमभक्ति करये प्रकाश ॥१७ म्रामि म्रल्प बुद्धि कार किवा तत्व जानि। श्रवतार निर्णय बा केमने बाखानि ॥१८ मुहान्तेर मुखे येइ शुनियाछि काने। ताहाम्रो कहिते नारि सङ्कोच पराणे ॥१६ श्रामार शकति नाहि करिते निर्एाय । नाम लैब मात्र याँर येवा नाम हय ॥२० श्रागे पाछे विचार ना कर केह मने। श्राखर अनुरोधे ग्रन्थ नाहय क्रमे ॥२१ शचीदेवी जगन्नाथ मिश्र पुरन्दर। म्रापने ठाकुर जन्म लैला याँर घर ॥२२ गोपीनाथ नाम काशीमिश्र ये ठाकुर। चैतन्य सम्मत पथे ग्रानन्द प्रचुर ॥२३ पण्डित श्रीगदाघर गदाघर दास। मुरारी मुकुन्द दत्त ग्रार श्रीनिवास ॥२४ राय रामानन्द ग्रार वासुदेब दत्त । हरिदास ठाकुर ब्रार गोविन्दानुगत ॥२५ ईश्वर माधव पुरी विष्णुपुरी स्नार। वक्रेश्वर परमानन्द पुरी शुद्धाचार ॥२६

पण्डित जगदानन्द ग्रार विष्णुप्रिया। राघव पण्डित ग्रासि पृथ्वीते ग्रासिया ॥२७ रामदास गौरीदास ठाकुर सुन्दर। कृष्णदास पुरुषोत्तम श्रीकमलाकर ॥२८ काला कृष्णदास ग्रार उद्घारण दत्त । द्वादश गोपाल व्रजे इहार महत्व ॥२६ परमेश्वर दास आर वृन्दावन दास। काशीश्वर श्रील रूप सनातन प्रकाश ॥३० गोविन्द माधव घोष बासु घोष ग्रार। सबे रिलि ग्रासि कैल भकति प्रचार ॥३१ दामोदर पण्डित मिलिया पाँच भाइ। जनम लभिला पृथिवीते एक ठाइ ॥३२ पुरन्दर पण्डित स्रार परमानन्द वैद्य। पृथ्वीते ग्राइला यत छिला ग्रन्त ग्राद्य ॥३३ श्रीनरहरि दास ठाकुर श्रामार। विशेष कहिब किछु चरित्र ताँहार ॥३४ ताहार महिमा ग्रामि कि कहिते जानि। श्रापन बुद्धिर शक्ति येइ श्रनुमानि ॥३५ अभिमान केहो किछु ना करिह मने। प्रगति करिया निज गुरुर चरगो ॥३६ याँर पद परसादे ग्रामि हेन छार। तोमरा ठाकुर-गुरा कहि तो सबार ॥३७ श्रीनरहरि दास ठाकुर ग्रामार। वैद्यकुले महाकुल प्रभाव याँहार ॥३८ अनर्गल कृष्णप्रेम कृष्णमय तनु । अनुगत जने ना बुभाय प्रेम विनु ॥३६ असंख्य जीवेरे दया कातर हृदय। कृष्ण अनुरागे सदा अधिर आशय ॥४० राधाकृष्ण रसे तनु गड़ियाछे येन। भावेर उदय हय यखन येमन ॥४१

क्षरणे कृष्ण क्षरणे राघा भावेर ग्रावेशे। राधाकुष्ण रस मूर्तिमन्त परकाशे ॥४२ चैतन्य सम्मत पथे से शुद्ध विवार। श्रतुल सरस भाव सब श्रवतार।।४३ सकल वैष्णावे योग्य सम्मान पिरीति । सकल संसारे याँर निर्मल कीरिति ॥४४ श्रीलण्ड भूखण्ड माभे याँर ग्रवस्थिति । 'नरहरि चैतन्य' बलिया यार ख्याति ॥४५ वृन्दावने मधुमती नाम छिल याँर। राधा-प्रिय सखी तिँहो मधुर भाण्डार ॥४६ एवे कलिकाले गौर सङ्गे नरहरि। रावाकृष्ण प्रेमार भाण्डारे स्रधिकारी ॥४७ ताँर भातुष्पुत्र श्रीरघुनन्दन ठाकुर। सकल संसारे यश घोषये प्रचुर ॥४८ श्रीमूर्तिके लाड़ु खाम्रोयाइल येइ जन। तारे अल्पबुद्धि करे कोन् मूढ़जन ॥४६ सहजे वैष्एाव नहे वर्णेर भितर। कुष्ण संगे यार कथा से कृष्ण केवल ॥५० श्रीमूर्तिर सने कथा यार ऋनुव्रत । ताहारे केमने जाना केमन महत्व ॥५१ याहारे चैतन्य वैल-मोर प्राग् तुमि । प्रकाश करिला यारे स्रभिराम गोस्वामी ॥५२ मदन बलिया भ्रवतार जानाइल। चैतन्येर कोले सबे तेमनि देखिल ॥ १३ कृष्णेर ग्रावेशे नृत्य जग मन मोहे। नाहि भिनाभिन सबे समान सिनेहे ॥५४ सर्वदा मधुर वाणी बोलेये वदने। सर्वकाल ना शुनिल उत्कट कथने ॥४५ चातुरी माघुरी लीला विलास लावण्य। रसमय देह तार ए संसारे धन्य ॥५६

पिता यार महामति श्रीमुकुन्द दास । चैतन्य सम्मत पथे निर्मल विश्वास ॥५७ मयूरेर पाखा देखि राज सन्निधाने। पड़िलेन कृष्णारूप आकर्षिया मने ॥५८ के जाने केमन रूप चैतन्येर संगी। जानये ग्रनन्त ग्रादि याँरा ग्रंग संगी ॥५६ जीवे कि देखिते पाय कृष्णेर वैभव। सेइ जन देखे याते कृष्ण ग्रनुभव ॥६० कि कहिब ग्रार ग्रस्त्र पारिषद यत। पृथिवी श्राइला सबे नाम निब कत ॥६१ समुद्रेर जल यदि कलसे परमािए। पृथिवीर रेगा यदि एके एके गिए।।६२ श्राकाशेर तारा यदि गिए।बारे पारि । तबु गोरा अवतार कहिबारे नारि ॥६३ मुइ ग्रति ग्रल्पबुद्धि कि कहिब ग्रार। मूरुख हइया कराँ वेदेर विचार ॥६४ अन्ध येन हिष्टहीन दिव्य रतन चाहे। खर्व येन चाँद घरिबारे मेले बाहे ॥६५ पङ्गु मही लङ्घिबारे करे ग्रहङ्कार। क्षुद्र पिपीलिका गिरि चाहे बहिबार ॥६६ ऐछन हृदये ग्राशा विलास ग्रामार। गोरा स्रवतार कथा करिते प्रचार ॥६७ करजोड़ करि बलि शुन सर्वजन।

वाचाल करये गोरा गुरो मूकजन ॥६= निर्जिह्वे करये से प्रकट चाद्वाणी। ना पडि मुरुख कहे ब्रह्मेर काहिनी ॥६६ पृथ्वीते जनिम महा महा भागवत। कृष्गो गोपन कथा करिछे बेकत ॥७० श्रकारएो करुएा करये सर्वजीवे। माता येन दूरन्त तनये परिषेबे ॥७१ ऐछन प्रभुर दया देखिया ग्रगाध। ग्रधम हइया ग्रमृतेर कराँ साध ॥७२ श्रीनरहरि दास दयामय पातकी देखिया दया बान्धल सिनेहे ।।७३ दुरन्त पातकी ग्रन्ध ग्रति दुराचारे। श्रनाथ देखिया दया करिल श्रामारे ॥७४ ताँर दयाबले ग्रार वैष्णव प्रसादे। एइ भरसाय पुँथि हइबे ग्रवाधे ॥७५ करजोड़ करि बलि कातर वयाने। श्रात्म निवेदिये मुइ वैष्णव चरगो ॥७३ मोर ग्रधिक ग्रधम नाहिक मही माभे। वैष्णवेर कृपाबले सिद्ध हउ काजे ॥७७ दशने घरिया तृगा ए लोचन दास। प्रगाति मिनति करे पूर' मोर स्राज्ञ ।।७८ सूत्रखण्ड साय पुँथि शुन सर्वजन। भ्रवतार भ्रादिखण्डे कहिब एखन ।।७**६** 

इति श्रीश्रीचैतन्य-मङ्गल-ग्रन्थे सूत्रखण्ड समाप्त ।



श्रीश्रीकृष्णचैतन्य-चन्द्राय नमः

# श्रीचैतन्यमङ्गल

~ こうとうちゃん

# आदिखगड

#### प्रथम अध्याय

#### जन्मलीला

घानशी राग। दिशा। जय जय नरहरि गदाधर प्रागानाथ। मोर प्रति कर प्रभु शुभ हिष्टपात ॥ प्रभु गोराचाँद नारे जय जय।। जय जय गदाधर गौराङ्ग नरहरि। जय जय नित्यानन्द सर्वशक्तिधारी ॥१ जय जय ग्रद्वैत ग्राचार्य्य महेश्वर। जय जय गौरांगेर भक्त महाबर ॥२ सबार चरण धूलि मस्तके धरिया। श्रादिखण्ड कथा कहि जून मन दिया ॥३ सर्व निज जन यबे जनम लभिल। साज साज बलि शब्द घोषगा पढ़िल ॥४ पृथ्वीते चलिते स्रार नाहिक विलम्ब । श्रापनि ठाकूर शची गर्भे स्रवलम्ब ॥ १ जय जय शब्द हैल ब्रह्माण्ड भरिया। देव नाग नरे देखे प्रेमाविष्ट हैया ॥६ केहो यारे बले ज्योतिर्मय सनातन। केहो यारे बले सुक्ष्म स्थूल नारायए।।।७

केहो तारे बले स्थूल सूक्ष्म परब्रह्म । से जन ग्रापने शचीगर्भे ग्रवलम्ब ॥ द तेजोमय वायुरूप गर्भ बाड़े निति। देखिया तो सर्व लोकेर बाड्ये पिरीति ॥६ दिने दिने तेज बाड़े शचीर शरीरे। देखिया सकल लोक हरिष ग्रन्तरे ॥१० ना जानिये कोन जन ग्राइल शची-घरे। घरे घरे इहा मने सकले बिचारे ॥११ एक दुइ तिन चारि पाँच छ्य मासे। शचीर उदरे महानन्द परकाशे ॥१२ छय मास पूर्ण यबे शचीर उदर। ग्रङ्गेर छटाय भलमल करे घर ॥१३ हेनइ समये एक ग्रद्धत कथा। म्राचिमबते महैत माचार्य माइल तथा ॥१४ घरे बसि ग्राछे जगन्नाथ द्विजवर्यच । सम्भ्रमे उठिला देखि ग्रद्वैत ग्राचार्य्य ॥१५ ब्रद्वैत ब्राचार्य्य गोसाँइ सर्वगुराधाम। त्रिजगते धन्य तार नाहिक उपाम ॥१६

देखि मिश्र पुरन्दर बड़इ सम्भ्रमे। बसिते ग्रासन ग्रानि दिलेन ग्रापने ॥१७ चरगोर धूलि लैल मस्तक उपरे। सम्भ्रमे भ्राचार्य्य कैल विनय बिस्तर ॥१८ पाद प्रक्षालने जल दिला शचीदेवी। शची देखि सम्भ्रमे उठिला ग्रनुरागी ॥१६ भ्रनुरागें रांगा दुइ कमल लोचन । वाष्प भल मल ग्राँखि ग्रह्मा वदन ॥२० सकम्प ग्रधर गदगद कण्ठस्वर। धरिते ना पारे ग्रंग करे टलमल ॥२१ शची प्रदक्षिरा करि करे परसाम। चमिकत शचीदेवी देखि ग्रविधान ॥२२ जगन्नाथ ससन्देह-राची सविस्मिता। कि कर कि कर बले हृदये दु:खिता॥२३ जगन्नाथ बले-शुन ग्राचार्य्य गँ साइ। तोमार चरित्र केहो बुिकबारे नाइ ॥२४ दया करि कह. यदि घुछाह सन्देह। नहे बा ए चिन्ता-ग्रग्नि पुड़ाइबे देह ॥२५ ब्राचार्य्य कहये शुन मिश्र पुरन्दर। जानिबे सकल पाछे कहिल उत्तर ॥२६ पुलकित सब अंग जानिया सन्दर्भ। गन्ध चन्दने पूजे शचीर श्रीगर्भ ॥२७ सात प्रदक्षिए। करि करे परएगाम। किछु ना कहिला गेला ग्रापनार स्थान ॥२८ एथा शची जगन्नाथ मने मने गरो। मोर गर्भ वन्दना करिला कि कारेेेग ॥२६ म्राचार्यं गाँ साइ कैल गर्भेर वन्दना । कोटिगुए। तेज शची पासरे भ्रापना ॥३० सब सुखमय देखे ना देखये दुख। सर्व देवगरा देखे ग्रापन सन्मुख ॥३१

ब्रह्मा शिव शुक्र श्रादि यत देवगरा। उदर-सन्मुखे सबे करये स्तवन ॥३२ जय जय ग्रनन्त ग्रहौत सनातन। जयाच्युतानन्द नित्यानन्द जनार्दन ॥३३ जय सत्व रज-स्तम-प्रकृतिर पर। जय महाविष्णु कारण समुद्र भितर ॥३४ जय परव्योम नाथ महिमा विस्तार। जय सत्व परसत्व विष्णुसत्वाकार ॥३५ जय गोलोकेर पति राधार नागर। जय जय ग्रनन्त वैकुण्ठ ग्रधीश्वर ॥३६ जय जय निश्चिन्त पहुँ धीर ललित। जय जय सर्व मनोहर नन्द सुत ॥३७ एबे कलियूगे शची गर्भेते प्रकाश। ग्रापने भुज्जिते ग्राइला ग्रापन बिलास ॥३८ जय जय परानन्द दाता ऋहे प्रभु। एहेन करुणा आर नाहि हय कभु ॥३६ श्रापनि ग्रापन दाता हैला कलिकाले। पात्रापात्र विचार ना हवे गदाधरे ॥४० ये प्रेम याचिञा करँ। ग्रामरा सब देवे । ना पाइल्ँलब लेश गन्ध ग्रनुभवे ॥४१ से प्रेम मध्र रस श्रापनि खाइया। भुद्धाइब ग्राचण्डाले दोष ना देखिया।।४२ त्या प्रेम लव लेश मोरा येन पाइ। तोर सने राधा कृष्ण गुण येन गाइ॥४३ जय जय सङ्कीर्तन दाता गौरहरि। इहाबलि देवगएा प्रदक्षिए। करि ॥४४ चारिमुखे ब्रह्मा करे नानाविध स्तुति। तरासिल शचीदेवी चमकित मित ॥४५ सर्वजीवे दया भेल शचीर ग्रन्तरे। श्रात्मज्ञान दया करे नाहि भिन्न परे ॥४६

दशमास पूर्ण गर्भ हइल दिशे दिशे। **अ**पना पासरे देवी मनेर हरिवे ॥४७ शुभदिन शुभक्षण पौर्णमासी तिथि। फाल्गुनेर शुभ निशि हिमकर द्याति ॥४८ राहचन्द्र गरासये ग्रदभ्त वेले। उठिल चीदिक भरि हरि हरि बोले ॥४६ चौदिक भरिल ग्रार दिव्य चारुगन्वे। परसन्न दशदिक वायु मन्द मन्दे ॥५० षड् ऋतू उदय भै गेल सेइ काले। प्रभु-शुभजनम पृथिवीते हेन बेले ॥५१ ग्रन्तरीक्षे देवगरा दिव्य याने चाय। गोरा ग्रंग देखिबारे ग्रनुरागे धाय ॥५२ एकमात्र शुनि ध्वनि-हरि हरि बोल। जन्ममात्र प्रकट करिल प्रभु मोर ॥ ५३ शचीर उदरे महा वैकुण्ठ सम्पद। म्रानन्दे विभोर देवी बले गदगद ॥ ५४ जगन्नाथं पण्डितेरे डाके हातसाने। जनम सफल देख पुत्रेर वयाने ॥५५ पुरनारीगरा जय जय देय सुखे। श्रानन्दे विभोर सबे देखिया वालके ॥ १६ वेद देव नागकन्या सबाइ ग्राइला। देखिया गौराङ्ग जय जय-ध्वनि कैला ॥५७ गौर गरिमा गन्धे भरिल ब्रह्माण्ड। प्रति ग्रंगे रसराशि ग्रमिया ग्रखण्ड ॥५८ देखिते देखिते सबार जुड़ाइल नयान । सबार मने हइल एइ नागरीर प्राण ॥५६ एहेन बालक कभु नाहि देखि शुनि। इहारे देखिया प्रारा कि करे ना जानि ॥६० मानुषेर हेन चिन ना देखिये कभु। दिव्य विलासिनी कहे जानिब इहा पाछु ॥६१

जगन्नाथ विभोर देखिया पुत्रमुख। ब्रह्माण्ड ना धरे तार अन्तर कौतूक ॥६२ कत चान्द उदय देखिया मुखखानि। प्रफुल्ल कमल दल वयान बाखानि ॥६३ उन्नत नासिका तिल क्स्म जिनिया। भलमल गोरा ग्रंग किरएा ग्रमिया ॥६४ अधर अरुए। आर चारु गण्ड द्यति। सुन्दर चिबुक देखि उठये पिरीति ॥६५ सिंहग्रीव गजस्कन्ध विशाल हृदय। ग्राजानु लम्बित भुज तनु रसमय ॥६६ विशाल नितम्ब उरु कदली से येन। अरुए। कमलदल दु'लानि चरए।।।६७ ध्वज बज्राङ्कुश से पङ्कत पदतले। रथ छत्र चामर स्वस्तिक जम्बूफले ॥६८ ऊर्द्धरेखा त्रिकोएा कुझर कुम्भवरे। अपरूप रूप अमिया उगरे ॥६९ हेन ग्रद्भत रूप पृथिवीर माभे। महाराज राजाधिक लक्षरा बिराजे ॥७० इन्द्र चन्द्र ब्रह्मात्रादि यत देवगरा। पृथ्वीते ग्राइला सबे कौतुक कारण ॥७१ नयाने लागिल सबार ग्रमिया ग्रञ्जन। चिर अनुरागे करे प्रिय दरशन ॥७२ जन्म मात्र बालक हइल येइ देखा। छिल येन कतकाल पूरुबेर सखा ॥७३ प्रति ग्रंगे ग्रमिया सिश्चये राशि राशि। निरखिते नयने हृदये हेन बासि ॥७४ बालक देखिया बुक भरल ग्रानन्दे। म्रालसल मंग भ्रथ हैल निबिवन्वे ॥७५ जन्म मात्र बालक देखिल एइक्षएो। कत कोटि काम जिनि सुन्दर वदने ॥७६

हेन अनुमानि सबे देइ जय जय।
स्वरूपे मानुष नहे शचीर तनय।।७७
अभिनब कामदेव शचीर नन्दन।
स्रवये अमिया यबे करये क्रन्दन।।७८
अगपने गोलक नाथ कैल अवतार।
निधारिल नारीगण अनुमान सार।।७६
सब लोकनाथ एइ अवनी प्रकाश।
अगनन्दे विभोर कहे ए लोचन दास।।५०

मङ्गल गुज्जरी राग। मङ्गल कर उच्छात। आनन्दे शचीर मन्दिरे गोरा गुण गाह । नाहारे आरे आरे हय। मुर्च्छा ध्रु॥ शची मिश्रपुरन्दर, ग्रानन्दे गरगर, गदगद भेल कण्ठस्वरे। इष्ट कुटुम्ब ग्रानि, बोलये मधुर वाग्गी, भ्रबिलम्बे पुत्रोत्सब करे ॥१ जय जय जय, चौदिक सुल्मय, ग्रानन्दे भरल नगरी। ग्राइल शत शत, कुलवध् यत, बिलाय सिन्दुर पिठालि ॥२ पुत्र करि कोले, ग्रानन्दे प्रेमभरे, गदगद बले शचीदेवी। **ग्राशीवीद कर,** पदधुलि देह, बालक हउक चिरजीवी ॥३ बालक नहे मोर, श्रापन बलि बर, देह ना सब नारीगए।। म्रमिया म्रधिक देह, परिएाम विपर्य्यह. निमाइ बलिया थुइल नामे ॥४ ए भ्रष्ट दिवसे, शिशुगएो सन्तोषे, बिलायइ ए ग्रष्ट कलाइ।

नवरात्रि महोत्सब, ग्रानन्दमय सब. बाजये ग्रानन्द बाधाइ ॥५ बाड्ये दिने दिने, श्रीशचीर नन्दने, श्रवनी पूर्णीमार चाँदे। काजरे उजोर, नयान युगल, गोरोचना तिलक सुछाँदे ॥६ ए कर चरगा, सघने चालन. ईषत हासये मुचिक । शची जगनाथ, देखि श्रदभुत, निरखे ग्रनिमिख ग्राँखि ॥७ श्रीग्रङ्ग मार्जन, करे निति निति, स्गन्धि तैल हरिद्रा। वदन चुम्बये, हिया भरि थोये, धन्य शची सुचरित्रा॥८ ऐछन दिने दिने, बाड़ये अनुक्षरो, ग्रानन्द नदीया नगरे। किबा दिवा राति, ना जाने बार तिथि, प्रेमाय भ्रापना पासरे ॥६ नदीया नगरे, ग्रानन्द घरे घरे, ना जानि कि नारीपुरुषे । बाय बृद्ध अन्ध, प्रेम परवन्ध, मातल ग्रतुल हरिषे ॥१० शारद शशी जिनि, वदन अनुमानि, मदन सदन विराजे। युवती यत छिल, उमित सबे भेले, छाड़ल गुरु गृह काजे ॥११ दिने तिन भेरि, नाय पुर नारी, बालक देखिबार तरे। देखि देखि बलि, सबेइ कोले करि, पुलक भरे कलेबरे ॥१२

ऐछन दिने दिने, प्रत्येक क्षरो क्षरो, श्रानन्द कहिते ना याय। नरहरि दास, पद करि ग्राश, लोचन दास गुरा गाय। १३

बाल्यलीला

सिन्दूड़ा राग। एइ मत दिने दिने शचीर कुमार। बाढये शरीर येन ऋमियार सार ॥१ कि दिब उपमः तार दिते नाहि पारि। खलबल करे प्राण कहिते ना पारि ॥२ निति षोलकला पूर्ण इन्दु मुखचन्द्र। साबे देखिबारे धाय जनमेर अन्ध ॥३ रांगा से ग्रधर भरा मुचिक हासिते। श्रमिया सायर येन कल्लोल सहिते ॥४ रसे ड्वुड्बु राता नयन युगल। काजर ग्रमियापङ्को के बाँघ बाँघल ॥ ५ शची पुण्यवती जगन्नाथ भाग्यवान्। सादरे निरखे दाहे पुत्रेर बयान ॥६ क्ष ो कान्दे क्ष ऐ हासे क्ष ए खिट करे। क्ष मो कोले क्ष में दोले हियार उपरे ॥७ शची स्तनयुगे दृटि चरण राखिया। दोले येन सोग्गार लतिका वायु पाइया ॥ = ग्रति दीर्घ नयान सुन्दर ग्रहहासि। अधरे अमिया राशि येन पड़े खिस ॥६ नासिका शुकेर श्रोष्ठ जिनि मनोहर। गण्डयुग ःज्योतिर्मय गठन सुन्दर ॥१० एक दुइ तिन चारि पाँच छय मासे। नामकरण हैल अन्नप्राशन दिवसे ॥११

पूत्र महोत्संब करे मिश्र पुरन्दर। ग्रलङ्कारे भूषित सोगार कलेवर ॥१२ ग्रङ्गद कङ्काग करे गले मति हार। कटि स्वर्ण शिकलि मगरा पाये आर ॥१३ माड़िल हिङ्गुल येन कर पद तल। ग्रधर बान्वलि ग्राँखि राता उतपल ॥१४ विजुरी माजिल गोरा ग्रंगे ठाँइ ठाँइ। भलमल अंगतेज चाहिते ना पाइ ॥१५ विश्व पालने थुइल 'विश्वम्भर' नाम। सरस्वती संवादे ये पुरुष प्रधान ॥१६ क्षरो पितामाता कर ग्रंगुली घरिया। ग्रथिर शरीर पड़े पथ दूइ गिया ॥१७ अवेकत आध आध लहु लहु बले। चाँदेर सायरे येन ग्रमिया उथले ॥१८ एइमत दिने दिने ग्राङ्गिना बेड़ाय। घुछिल विविध ताप जगत जुड़ाय ॥१६ लिखमी लालित पद धरगीर कोले। प्रेमेते पृथित्री देवी आपना पासरे ॥२० गगनेते एक चान्द भूमे दश चाँद। किरऐं। तेजे से आँखि पाइल अन्ध ॥२१ ग्रार दश चाँद कर ग्रगुलिर ग्रागे। पातकी देखिले हिया ग्रान्धियार भागे ॥२२ श्रीमुख चाँद कत कोटि चाँदेर राजा। भुरु कामधनु दिया काम कैल पूजा ॥२३ कि कहिब आर तार करुणा चन्द्रिमा। ग्रन्तर तिमिर नाटे नाहि करे क्षत्रा ॥२४ के कहिते पारे तार बालक चरित्र। लौकिक स्राचारे कैल संसार पवित्र ॥२५ - अग्रज याहार विश्वरूप महाशय। ग्रल्पकाले सर्वशास्त्र जानये ग्राशय ॥२६

धानशी राग। दिशा।

ताँहार महिमा तत्व के किहते पारे।
याँहार अनुज महाप्रभु विश्वमभरे।।२७
दिने दिने करे प्रभु करुएा। प्रकाश।
शुनि अपनिदत हिया ए लोचन दास।।२८

## वराड़ी राग।

चाँद चाँद चाँद, गगन उपरे, के पाड़ि ग्रानिया दिव। कलङ्कं मुखिया, ग्रामार गोरार, कपाले चित्र लिखिब ॥१ ग्राय ग्राय चाँद ग्राय, ग्रामार सोनार सुत, चाँदेर लागिया काँदे। ग्राखटि करिते, निमाइर बोल, ग्रमिया ग्रधिक लागे ॥२ एखनि ग्रांसिबे, निमाइर बाप, क्षीर कदलक लैया। हेर ग्रासिखे बाछा, हाउ दुरन्त रे, निंद याह ग्रांखि मुदिया ॥३ सोगार पद्ममुख, राता पद्म ग्राँखि, न्नाध मुदित तारा। हेन बुभि पाया, मोयेर पाथारे, बुबिल ग्रीघ भ्रमरा ॥४ पाटेर गिलाप, नेतेर तुलि, रचिया शय्याखानि। पुत्र कोले करि, पायालि हइया, शुतिला शैंचीराणी ॥५ एक स्तन मुखे, रहि रहि चांखे, ग्रंगुलि नाड़ये ग्रार। लोचन बले सब, देव शिरोमिए, बालक रूपेते विहार ॥६

ग्रारे ग्रारे हय । मूर्च्छा । हेन ग्रद्भत कथा, शुन गोरा गुरागाथा, श्रवण-मङ्ल गोरा नाम रे।। म्रो कि म्रारे म्रो कि म्रारे हय हय ॥ घ्रा॥ ग्रार एकदिन कथा शुगा सावधाने। भ्रापना प्रकाश प्रभु कैल येनमने ॥१ एक गृहे जगन्नाथ गृहान्तरे शची। पुत्र कोले करि देवी सुखे ग्राछे शुति ॥२ शून्य घरे कत सैन्य-सामन्त भरिल। ऐछन देखिया शची तरासित हैल ॥३ यत देवगरा भ्रासि शचीकोल हैते। बसाइल रत्न सिंहासनेते त्वरिते॥४ ग्रमिषेक करि नानाविध पूजा करि। प्रदक्षिए। करि पड़े चरगोते धरि ॥५ शङ्ख घण्टा घ्वनि सबे करे बारबार। जय जय ध्वनि सबे करिछे बिस्तार ॥६ जय जय जगन्नाथ सवार पालन। कलियुगे सबाकारे करिबे पोषएा ॥७ वृन्दावन घनरस दिबे सबाकारे। निवेदन तोमार चरगे विश्वम्भरे ॥ ५ देखि शचीमाता बारम्बार चमकित। पुत्र पुत्र करि शची भेल महाभीत ॥६ ग्रापनारे नाहि भय पुत्रगत प्राण । बालके पाठाया दिलं जगन्नाथ स्थान ॥१० तोर पिता शति ग्राछे ऐ देवघरे। तथा गिया सुबे निद्रा थाह तार कोले ॥११ चलिला तो गोराचाँद मायेर वचने। नूपूरेर व्विंगि शुनि शुन्य चरगो ।।१२

बाहिरे ग्राइला यबे देव शिरोमिंगा। सकल देवता ग्राइला पाछे जोडपागि ॥१३ प्रभु कहे देवगरा ! नाचाह ग्रामारे। गाम्रो राधाकृष्णलीला कहिल सबारे ॥१४ देवे राधाकृष्ण प्रेम गानेते मिशाइया। दिलेन ग्रानन्दे गौरचन्द्र से धरिया ॥१५ ग्रामने कान्देन कान्दायेन देवगए। राधा राधा गोविन्द प्रभु बलिछे स्रापने ॥१६ कालिन्दी यमुना वृन्दावन बलि डाके। राधा राधा वलिया डाकये प्रेमस्खे ॥१७ देखिया पुत्रेर लीला मूर्च्छा शची पाइला। शब्द शुनि जगन्नाथ अधीर हइला ॥१८ जगन्नाथ डाके-राची किना ध्वनि शुनि। उचस्वरे डाके तरासित शचीराणी ॥१६ बाहिरे ग्रासिया दाँ हि पुत्र कैल कोले। शून्य चरण देखि श्रापना पासरे ॥२० तहिँक्षणे कृष्णेर चरित्र मने पड़े। शचीदेवी कहिल ये देखिल निजघरे ॥२१ चारिमुख पाँचमुख आदि यत देवा। दिव्य याने ग्रासि कैल बालकेर सेवा ॥२२ प्राङ्ग ऐ नाचिल पुत्र राधाकृष्ण बलि। म्राम से शुनिल स्वप्न हेन मने करि ॥२३ देखिया तरासे तब ठाँइ पाठाइल। शून्य चरगो नूपूर शबद शुनिल ॥२४ एमत बालक दिव्य मूरति सुठाम। ना जानि कथन केबा करये कुज्ञान ॥२५ सातकन्या मरि मोर एकटि छास्रोयाल। इहार से किछु हैले ना जीव' मोर ग्रार॥२६ सात पाँच नाहि मोर एइ ग्रां लिर तारा। ग्रान्धलेर लिंड येन एइ धन मोरा ॥२७

घर सरवस धन देह ग्रांत्मा तन्। ना रहे जीवन मोर गोराचाँद विन् ॥२८ विघ्न विनाशन हेत् प्रकार से चिन्त। बालक मङ्ल कर देव आदि अन्त ॥२६ हेनमने अनुमाने रात्रि सुप्रभाते। खेलाय शवीर सुत बालक सहिते ॥३० क्षाणे प्राङ्गिनाय लुठि धूलाय धूसर। देखिया जननी किछू बोलये कातर ॥३१ सोगार प्रत्ली तनु वदन सुछाँद। उपमा दिवारे नाहि ग्राकाशेर चाँद ॥३२ एहेन सुन्दर गाय धूलाय पड़िया। लुटाग्रो वलह केने मायेर माथा खाइया ॥३३ इहा बलि धूला भाड़ि चुम्वये बदन। पुलके पूरल अङ्ग सजल लोचन ॥३४ तबे ग्रार कत दिने शचीर नन्दन। बयस्य सहिते करे बाहिरे पर्य्यटन ॥३५ गङ्गा कूले तरुमूले खेलाइया बेड़ाय। बेलाय मर्कट खेला एकं चरएो याय ॥३६ ञुनिलेन शची गङ्गातीरे गौरहरि। धरिते चलिला देवी हाते छड़ि करि ॥३७ जानुर उपरे जानु रहे एकपदे। देखिया जननी डाके उत्कट शबदे ॥३८ मायेरे देखिया प्रभु पलाइया याय। मातिल कुझर येन उलटिया चाय ॥३६ धर धर बलि डाक छाड़े शचीराणी। आगे आगे धाय मोर प्रभु द्विजमिए।।४० धरिबारे शची याय धरिते ना पारे। भाइया सम्भाइल गिया घरेर भितरे ॥४१ घर मध्ये यत भाण्ड भाजन ग्राछिल। धर् घर् करिते सर्व म्राछाड़ि भागिल।।४२

नासाय भ्रङ्गुली शची दाँड़ाइया चाहे। हैंट वदन करि प्रभु विश्वम्भर रहे।।४३ म्रति बड़ कम्पित हइल लजाभरे। रोदन करय प्रभु अश्रु नेत्रे भरे ॥४४ चन्द्रेर उपरे येन खझनं बसिया। उगारये मतिहार येमन गिलिया ॥४५ देखि शची गौरमुख प्रेम पूर्ण हइया। ग्राइस कोले करि वले मोर दुलालिया ॥४६ करे घरिकोले करि बले शचीरागी। घर सरबस याउ तोमार निछ्नि ॥४७ एइमते नाना लीला करे गौरहरि। बुिकते ना पारे शची पुत्रेर चातुरी।।४८ लोक वेद अगोचर चरित्र अपार। उद्धत जानिल शची ना बुभि बेभार ॥४६ सहढ चक्कल पुत्र जानिल निमाइ। दु:ख भावे शचीदेवी सोङरे गोसाँइ॥५० श्रार दिने परिएात श्रानि यत नारी। पुछ्लिन सबाकारे अनुनय करि।। ५१ कत साधे पुत्र मोरे दिलेन गोसाँइ। क्षिप्रमत ग्राचरण बुद्धि किछ् नाइ॥५२ एक करे ग्रार बले बुभिते ना पारि। म्राचार विचार किछुना करे विचारी ॥५३ शुनि सबे कान्दिते लागिला दु:ख-भरे। कोले करि गोराचाँदे सबे मेलि बले ॥५४ केने केने बाप ! कर एत ग्रमंगल। शुनि विश्वमभर हैला ऋत्यन्त चश्चल ॥५५ देखि नारीगरा व्यथा पाइल मन्तरे। शची ये कहिल ताहा देखिब सत्वरे॥ ४६ कबे हैते एइमत हइल पुत्र तोर। शवो बले ना पारि कहिते कि छु म्रोर ॥५७

एकदिन रात्रे पुत्र छिनु कोले करि। ग्रासि सब देवता रइल घर भरि ॥४८ दिव्य सिंहासने मोर निमाइ राखिया। दण्डदत् करे तारा भूमिते पड़िया ॥५६ जागिया देखिनु मुइ एत चमत्कार। सेइ हैते किबा तन्त्र हइल इहार ॥६० श्रुनि सबे एइ सत्य बलिलेन वागी। कोन देव इहाते रहये अनुमानि ॥६१ सब देव नामे एक यज्ञ ग्रारम्भिया। विप्र सब लैया ग्राइस मिश्ररे बलिया ॥६२ स्वस्त्ययन करि कर बालक कल्याएा। पूजा पाइया देव येन याय निज स्थान ॥६३ चिन्ता ना करिह शची कहिल निश्चय। पूजा पाइले देव तोरे करिवे स्रभय ॥६४ सबारे बिदाय दिल पदधूलि लैया। कहिलेन शची सब मिश्रेरे याइया ॥६५ श्नि मिश्र सुचिन्तित द्रव्य सब करि। यज्ञ करे ब्राह्मणेर गणके स्राहरि ॥६६ तबे शची गौर लैया गेला गङ्गास्नाने । चश्रल घुछिल पुत्र-एइ करिमने ॥६७ शची' ग्रागे ग्रागे याय विश्वमभर राय। बेलिते खेलिते से ग्रश्चि देशे याय ॥६८ त्यक्त भाण्ड परश करिया चलि याय। देखिया जननी देवी करे हाय हाय ॥६६ ग्रधिक अचल पुत्र हइल ग्रामार। स्वस्त्ययनेर घर्मे ग्रार हइल बिस्तार ॥७० छि छि बलिया डाके बले कटुतर। शुनिया सदय वाग्गी कहे विश्वम्भर ॥७१ ंकि शुचि ग्रशुचि किबा धर्माधर्म तत्त्व। ना बुिक विचार किछू मरये जगत ॥७२

क्षिति-जल-वायु-ग्रग्नि-ग्राकाश ग्राकार। जगते यतेक इहा बहि नाहि भ्रार ॥७३ श्रीकृष्ण चरण बहि नाहि श्रन्य धर्म। ता बिनु सकल मिछा-कहिल ए मर्म ॥७४ इहा शुनि शवीदेबी विस्मय हइया। स्रनदी स्नान कैला विश्वम्भर लैया ॥७५ घरे ग्रासि शचीदेवी जगन्नाथे कय। बालक चरित्र किछु शुन महाशय ॥७६ सर्वयज्ञमय एइ तोमार तनय। निश्चय जानिल एइ बिघ्न किछू नय ॥७७ अशुचि देशेते गिया कहे हेन बार्ता। ना देखिल ना शुनिल बालकेर कथा।।७८ इहा शुनि जगन्नाथ पुत्र कोले कैल। छुँइल ग्रशुचि देश सब भाल हैल ॥७६ कुलेर प्रदीप मोर नयनेर तारा। ए देहेर ग्रात्मा तोमा बहि नाहि मोरा ॥५० इहा बलि दाँ हे पुत्र वदन नेहारे। प्रेमे गर गर तनु ग्रापना पासरे ॥ ८१ अरुण नयने अश्र शतधारा गले। पुलकित सब ग्रंग ग्राध ग्राध बले ॥ ८२ तबे सेइ विश्वम्भर विश्वरूप सने। खेलाय विविध खेला ए गीत नाचने ॥ ६३ इन्द्र उपेन्द्र येन दुइ सहोदर। देखि शची जगन्नाथ हरिष ग्रन्तर ॥५४ दाहे दाहार मुख देखि उपजिल हास। गोरागुरा गाय सूखे ए लोचन दास ॥ ५ ४

श्रीराग दिशा।

ओ कि होरे गौराङ्ग जय जय ॥ मूर्च्छा ॥ ओ कि आरे मोर गौराङ्ग प्रेम अमिया आनन्द । कि ना मोर गौराङ्ग कि आरे जय जय ॥ध्रु॥ एइ मते दिने दिने क्षरों क्षरों ग्रान। बाढ़ये शरीर येन सुमेर बन्धान ॥१ अमृतेर धारा येन वचन माध्री। शुनि शचीदेवी ग्रति मने कुतुहली ॥२ कथाच्छले कथा शुनिवारे चाहे राएी। प्रभु कहे ज्निते ना पाइ तोर वाणी ॥३ उचकरि शची डाके महाकृतुहली। शुनिते ना पाइ कहे गोरा वनमाली ॥४ व.त् तत्य भावेते मुग्धा हैल शचीमाता। कोध करि छाट लैया याय उनमता ॥५ ग्राजि वाक्य नाहि शुन उद्धतेर मत। वृद्धकाले तुमि मोरे नाहि दिबे भात ॥६ एत वाक्य शुनि प्रभु शचीर नन्दन । खटि करि ना शुनिला मायेर वचन ॥७ रुषिला ये शचीदेवी चाहे एकदिठे। धाइया मारिबारे याय हाते लैया छाटे।। द धाइया गोराचाँद गेला अश्चि स्थाने। त्यक्त मृत्तिकार भाण्ड वर्जये येखाने ॥६ देखिया जननी निज शिरे कर हानि। हाहाकार करे देवी बले कद्रवाणी ॥१० ग्रधिक से विश्वमभरं रुषिल हियाय। उपरि उपरि भाण्डे उठिया दाँडाय ॥११ कृपित वचन शुनि करे विपरीत। बुिभया जननी किछ करये पिरीत ॥१२ एस एस बाप ! छाड़ जुगुप्सित कर्म। ए नहे उचित् तोर ब्राह्मणेर धर्म ॥१३ ब्राह्मरा कुमार ताहे कुलीनेर पुत्र। शुनि कि बलिब लोके कुत्तिसत चरित्र ॥१४ एस एस बाप ! स्नान कर गंगाजले । मायेर पराएा फाटे चड़ सिया कोले ॥१५

नहे बा मरिब एइ गङ्गाय भाँप दिया। ए घरे स्रो घरे येन बेड़ास् कान्दिया ॥१६ कषित ए दशवारा सुबररा तनु। एहेन सुन्दर गाय कालि माख केनु ॥१७ श्रश्चि कृत्सित स्थान छाड़ बाप !मोर। चान्देर कलङ्क येन गाये कालि तोर ॥१८ शुनिया रुषिल विश्वमभर गुराराशि। बारे बारे कहाँ तोरे तबु ना बुभसि ॥१६ अशुचि अशुचि करि बोलसि कुबोल। कि शुचि प्रशुचि विचारह ग्रागे मोर ॥२० इहा बलि सन्मुखे इष्टका लइ हाते। इष्टके प्रहार कैल जननीर माथे ॥२१ इष्टक प्रहारे मुच्छी पाइला शचीरागी। "मा मा" बलिया पून कान्दये ग्रापनि ॥२२ कान्दनार रोल शुनि पूरनारीगरा। - निकटे ये छिलं घाइया ब्राइल तखन ॥२३ गङ्गाजल भुबे दियां सचेतन कैल। संज्ञामात्र विश्वम्भर बलिया डाकिल ॥२४ बाहु पासरिया शची पुत्र कोले कैल। मूर्ज्ञित हइया पूर्व ज्ञान पासरिल ॥२५ कान्दये से विश्वम्भर मायेरे देखिया। तिहँ एक दिव्यनारी कहिल हासिया ॥२६ चिब्रुके धरिया विश्वमभरे बले वाएगी। नारिकेल फल दुइ माये देह प्रानि ॥२७ तवे से जीयवे शची एइ तोर माता। नहे बा मरिल एइ शुन सोर कथा ॥२८ इहा शुनि विश्वमभर हरिष हइल। तखिन यूगल नारिकेल ग्रानि दिल ॥२६ तत्राल गलित वृन्त स्निग्ध सोगावाए। नारिकेल दुइ भ्राति दिला मायेर स्थान ॥३० देखिया से नारीगए। विस्मय हइल। एइखाने शिशु नारिकेल कोथा पाइल ॥३१ तहिँ एक दिव्य नारी विलासिनी ग्राछे। लहु लहु वोले गोराचाँदे किछु पुछे ।।३२ शिशु हैया नारिकेल कोथा पाइले तुमि। तोमार चरित्र किछु बुिकयाछि श्रामि ॥३३ ऐछन शुनिया वागाी विश्वम्भर राय। हहङ्कार करि धरे मायेर गलाय ॥३४ सचेतन हैया शची पुत्र कैल कोले। लाख लाख चुम्व दिल वदन कमले ॥३१ वयान मुखिल भ्रंग बसन ग्रश्रले। श्रीग्रंग मार्जन कैल सुरनदी जले ॥३६ स्तान कराइल गंगाजल अभिषेके। ग्रन्तर विस्मये पुत्र वदन निरखे ॥३७ समुद्र गम्भीर कर दिनकर छटा। कोटि निशाकर तेज नख कुड़ि गोटा ॥३८ कोटि काम जिनि किबा स्ललित तनु। रङ्गिम भंगिम ग्राँखि भुरु कामधनु ॥३६ सर्व लोक-नाथ से ग्रवनी परकाश। देखिया जननी पाइल ग्रन्तरे तरास ॥४० पूरुव रहस्य गर्भ धारगोर काले। देखिल देवता चारिपाशे स्तुति करे ॥४१ ग्रार यत बालक चरित्रे ये ये कैल। तखने सकल सेइ स्मरण हइल॥४२ निश्चय जानिल ज्योतिर्मय सनातन। निर्लेप निर्विकार निरञ्जन नारायण ॥४ सर्वमय सर्वशक्तिधर ग्रात्माराम। योगीन्द्रगरोर इहँ । ध्यान ग्रनुपाम ॥४ मोर भाग्य गणिबारे नारे कोन जन। ब्रह्मा महेश्वर स्नादि यत देवगरा।।४

सवार ग्राराध्य एइ ग्रामार तनय। बलिते बलिते कोले कैल गौरराय ॥४६ येइ मात्र कोले कैलविश्वम्भर हरि। पुत्रभावे शचीदेवी एश्वर्य्य पासरि ॥४७ घरेते स्राइला शची विश्मय भाविया। कोन् देव म्राविर्भाव हैल पुत्रे सिया ॥४८ एत चिन्ति रक्षा बान्धे ग्रङ्गे हात दिया। जनार्दन हृषीकेश गोविन्द बलिया ॥४६ शिर तोर रक्षा कर चक्र सुदर्शन। चक्षु मुखनासिका राखुक नारायए।।५० वक्ष तोर रक्षा करु देव गदाधर। भुज तोर रक्षा करु प्रभु रघुबर ॥५१ उदर तोर रक्षा करुन रामोदर। नाभि तोर रक्षा करुन नृसिंह ईश्वर ॥५२ जानु दुटि रक्षा करु देव त्रिविक्रम। रक्षा करु धराधर तोर दु'चरण ॥५३ सब ग्रंगे थुत्∌ित दिया शचीमाता। पुत्रभावे ग्रतिशय हइला उनमता ॥५४ हेनमते श्रानन्दे सानन्दे दिन गेल। परम मङ्गल काल ग्रासि सन्ध्या हैल ॥५५ सुखे शची गौरहरि प्राङ्गरो राखिल। दास दासीगरो सन्ध्याकार्य्ये नियोजिल ॥५६ दिन अवसाने सन्ध्याकाल यदि हैल। पूर्णिमार पूर्णचन्द्र गगने उदिल ॥१७ हेनकाले गौर चन्द्र चतुर सुजान । मा मा बलि कान्दे येन बालक स्रज्ञान ॥ १८ शची बले सन्ध्याकाले ना कर क्रन्दन। याहा चाह ताहा दिब शुन मोर धन ॥५६ प्रभु कहे चाँदे देह ग्रामारे पाड़िया। हासि हासि शची कहे आरे स्रबोधिया ॥६०

धिक् धिक् ए पुत्र हइलं मोर घरे। चाँद कि स्राकाशेर केहो धरिबारे पारे ॥६१ प्रभु बले बलिले ये याहा चाह तुमि। ताहा दिव एमन कहिले केन वासी ॥६२ एइ लागि चाँद निते हैल मोर मन। इहा बलि उच करि करये रोदन ॥६३ श्राँचले धरिया कान्दे नाना खटि करे। चरण ग्राछाड़े करे नयान कचाले ॥६४ मायेर गलाय धरि कान्दे गोरा राय। खेला करिबारे ग्राकाशेर चाँद चाय ॥६५ क्षरो खटि क्षरो लुटि मायेर चुल छिण्डे। धूलाय धूसर कर हाने निज मुण्डे ॥६६ देखिया जननी बले स्रबोधिया पुत। तोमार चरित्र मोरे करे ग्रदभुत ॥६७ म्राकाशेर चान्द कथि पाव धरिबारे। स्रोहेन कतेक चाँद तोमार शरीरे॥६८ हेर देख लाजे चान्द मिलन हइल। ना बुिभया तोर स्रागे उदय करिल ॥६९ ना जानिया नवद्वीपे चान्देर उदय। लज्जा पाइया मेघेर भितर गिया रय ॥७० नवदीपे हाउ ग्राइल शुनह वचन। ना कान्दिह ग्रारे बाप ग्रामार जीवन ॥७१ इहा बलि कोले करि चुम्व देइ मुखे। श्रापना पासरे देवी प्रेमानन्द सुखे ॥७२ ग्रानन्दे सानन्दे देवी सम्पद विह्वला । दिक बिदिक नाहि देखि पुत्र लीला ॥७३ श्रन्तर उंद्वांसे देवीर गदगद भाष। गोरा गुरा गाय सखे ए लोचन दास ॥७४

् धानशी राग।

जय जय जय, शचीर नन्दन, ग्रानन्द कन्द किशोरा। बालकेर सङ्गे, खेले नानारङ्गे, करिया ग्रर्भक लीला ॥ध्रु॥१ खेलिते खेलिते, ग्रात ग्राचिमवते, 🕝 व्वान शावक दुइ चारि। बाढ़ल कौतुक, तिहँ वाचि एक, धरि निल गौरहरि ॥२ सङ्गेर छाम्रोयाले, कहिल ताहारे, शुनशुन विश्वमभर। वृत् सेत छाड़िले, भाल तुमि निले, ना खेलिब याब घर ॥३ तबे विश्वम्भर, कहिल उत्तर, एइ छाना सबाकार। सबेइ मिलिया, बेल इहा लैया, 🕛 थाकिबे घरे ग्रामार ॥४ इहा बलि सेइ, श्वान सुत लइ, चिलला भ्रापन घरे। निज घरे गिया, गले दि दिया, बान्धिल पिण्डार उपरे ॥५ हेनकाले तथा, विश्वम्भर माता, समाधिया गृह काज। स्नानं करिबारे, गेला गङ्गातीरे, पुरनारी करि साथ ॥६ तबे विश्वमभर, पाइया शून्य घर, इवानेर शावक लैया। बालकेर संगे, खेले नानारंगे,

धूलाय धूसर हैया।।७

खेलिते खेलिते, बालक सहिते, दाँ हि उपजिल द्वन्द्व। तबे गौरहरि, एके पुरस्करि, ग्रारेरे बलिला मन्द ॥ ५ निति निति ग्रासि, कलह करिवि, केमन स्वभाव तोर। हेन बुभि तोर, चरित ग्राचार, वानेर शावक चोर ॥६ सेहो सेइ काले, रुषिया ग्रन्तरे बाहिरे चलिला धाइया। शचीर सन्मुखे, बले बड़ डाके, कोपे गरगर हैया ॥१० शुन शुन ग्रारे, तोर विश्वम्भरे, श्वानेर शावक लैया। क्षरो कोले करे, क्षरो गले करे, ग्रापने देखना सिया ॥११ शुनि शचीरागी, बालकेर वागी . सत्वरे ग्राइला घरे। देखे परतेके, इवानेर शावके विश्वमभर कोले करे ॥१२ शिरे कर हानि, बोलये जननी ना जानि कि तोर लीला। सकल थाकिते, ग्राति विपरीते कुक्कुर छा लैया खेला ॥१३ जनक तोहारि, ग्रित धर्मचारी ताहार तनय तुमि। कि बलिबे लोके, इवानेर शाव अ बेलाह कि सुख मानि ॥१४ ब्राह्मराकुमार, हेनइ ग्राच किछुइ नहिल तोर।

इहा ये शुनिब, के भाल बलिब मायेर उत्तर, शुनि विश्वम्भर, ए शेल हृदये मोर ॥१५ एहेन सुन्दर, मूरित तोमार धूला माख किवा सुखे। बलिते वचन, नामाह वदन, आगि लागु मोर मुखे ॥१६ कत चाँद जिनि, तोर मुखखानि, ए थिर विजुरी ग्रङ्ग। वेश नाहि चाम्रो, भूला माख गाय, अधम बालक सङ्ग ॥१७ क्रोधे शचीदेवी, दन्ते ग्रोष्ठ चापि, बालकेरे देइ गालि । निज घरे याह, कुक्कुर-छा लह, मा बापेरे देह डालि ॥१८ इहा बलि सेइ, पुत्र मुखे चाइ, डाकये ग्रानन्दे भोर। आइस आइस वाप, कोले आसि चाप, वदन चुम्बउँ तोर ॥१६ व्वानेर शावक, छाड़ि देह बाप, स्नान कर गङ्गा जले। बेला दु'पहर, अधि क्षुधा नाहि तोर, कत दुख देह मोरे ॥२० नहें स्वान सुत, बान्धि राख पुत, स्नान करिबारे याह। बिकाले खेलिह, कुक्कुर छा लैह, एखनेते किछु खाह ॥२१ ग्रो मुख मलिन, सोगार नलिन, श्रातपे येन मैलान। नासिकार भ्रागे, धर्मबिन्दु जागे,

देखिया विदरे प्राण ॥२२

हासि उठि बले वासी। मोर श्वान-सुता, जानि याय कोथा, तवे से जानिवे ग्रापनि ॥२३ इहा बलि हरि, मायेर गला धरि, स्तान करिवारे चाय। ए धूलि भाड़िया, वदन मुखिया, गन्ध तैल दिल गाय ॥२४ स्नान करिबारे, याय गङ्गातीरे, वयस्य करिया सङ्गे। सुरनदी-जले, ग्रति कुतूहले, जलकीड़ा करे रङ्गे ॥२४ सबे सेबा ग्रङ्गे जल देइ रङ्गे, मातिल कुझर येन। गोरा-बर तनु, सुमेरु से जनु, ग्रटल ग्रद्धत हेन ॥२६ एथा शचीदेवी, मने श्रनुभिव, इवानेर छा एड़ि दिल। निज माता पाइया, सङ्गे गेल धाइया, ना जानि कोथारे गेल ॥२७ सेइखाने एक, आछिल बालक, धाइया गेल गङ्गाकूले। शुनि विश्वम्भर, जननी तोमार, कुक्कुर छा एड़ि दिले ॥२८ बालक वचन, शुनिया तखन, सत्वरे ग्राइल धाइया। येखाने थाकित, सेइ स्वान सुत, सेखाने देखिल गिया ॥२६ चारिदिके चाय, श्वानसुत नाइ, ग्रन्तर ज्वलिल कोपे॥

कान्दे उभराय, गालि देइ माय, च्वानेर शावक शुके ॥३० शुन ग्रबोधिनि, कि कैलि जननी, ए दुख देयलि मोरे। परम सुन्दर, इवान शिशुबर, केमते दिलि काहारे ॥३१ बले शचीरागी, ग्रामित ना जानि, इवानेर शावक तोर। एइखाने छिल, केवा कति निल, सङ्गेर बालक चोर ॥३२ कोन् प्रयोजने, करह क्रन्दने, इवानेर शावक लागि। लइल ये जन, करिया यतन, कालि स्रानि दिव मागि ॥३३ करह अवधि, ग्रापन शपथि, करिया बलोँ मो तोरे। रवानेर शावके, ग्रानि दिव तोके, ना कान्द ना कान्द ग्रारे ॥३४ एतेक बलिया, वयान मुछिया, पुत्र कोले करि निल। श्रीमुख चाहिया, हरिषत हैया, लाख लाख चुम्व दिल ॥३५ श्रङ्गर मार्ज्जना, करि शुचिपणा, नाहाइल गङ्गाजले। सन्देश मोदक, क्षीर कदलक, भक्षरा करा'लो भाले ॥३६ तिन भुटि माथे, पाँच थुपी ताथे, एकत्र करिया बान्धे। नयाने काजर, सुरेखा उजोर, दिठिये जगत रञ्जे ॥३७

रक्त प्रान्त दड़ा, कटी दिये बेड़ा, प्रपद ग्रश्चल दोले। मुकुतार हार, हृदय उपर, चन्दन तिलक भाले ॥३ = श्रङ्गद कङ्करण, श्रमूल्य रतन, चरऐं मगरा खाड़ु। बालकेर ठाँइ, खेलिबारे याइ, हाते करि क्षीर लाड़ु॥३६ वदन सुन्दर, जिनि शशधर, वचन गभीर मधु। बालकेर माभे, शोभे दिजराजे, ताराये बेढ़ल विधु ॥४० ऐछन लीलाय, ठाकुर खेलाय, देवता देखिया हासे। मार्जार कुक्कुर, परशे ठाकुर, कौतुक लोचन दासे ॥४१

गौराङ्ग परशे से कुक्कुर भाग्यवान्।
स्व-भाव छाड़िया तार हैल दिव्यज्ञान ॥१
राधाकुष्ण गौराङ्ग बलिया डाकेनाचे।
देखि नदीयार लोक धाय सब पाछे॥२
कुक्कुरेर श्रावेश एमत सबे देखि।
पुलकित सब श्रङ्ग श्रश्रुमय श्रांखि॥३
श्राचिम्वते क्वान-देह छाड़ि भाग्यवान्।
विष्णुलोक हइया करे गोलोके पयान ॥४
सबे देखे दिव्य एक रथ से श्रासिया।
श्राकाशेर पथे याय ताहारे लइया॥५
सुवर्णोर रथ-—चारु सहस्र शेखर।
मिणा मुकुतार भारा करे भलमल॥६

लक्ष लक्ष घण्टाध्यनि हइछे ताहाते। कांस्य करताल कत वाजे यूथे यूथे ॥७ शङ्खध्वनि जयध्वनि हरिष्ट्वनि शुनि। गन्वर्व किन्नर गाय राधाकृष्ण वाणी ॥ = घ्वज पताका सब उड़े रथोपरे। सूर्योर मण्डल ढाके किरएा उजीरे ॥६ रथ-मध्यस्थाने एक रत्नसिंहासने। कमनीय कान्ति तेहो ग्रति मनोरमे ॥१० दिव्य ग्राभरण तार ग्रङ्ग माभे साजे। कोटि कोटि मदन मूर्चिछत हय लाजे ॥११ परम शीतल सेह कोटिचन्द्र जिनि। राधाकुष्ण गौराङ्ग बलिया करे ध्वनि ॥१२ सिद्धगण सबे ग्रासि चामर करिया। चलिला गोलक पथे ताहारे लइया ।। १३ ब्रह्मा शिव सनकादि सबे कर जुड़ि। गौराङ्ग महिमा गाय सबे रथ बेड़ि ॥१४ जय जय कुपासिन्धू शचीर नन्दन। एमन करुए। प्रभुना कैल कखन ॥१५ कुक्कुर उद्धार करि गोलके पाठाय। दिव्य-देह हेन कभु केहो नाहि पाय ॥१६ जय जय ग्रगतिर गति गौरहरि। जय जय अवतार सबार उपरि ॥१७ तोमार करुगाय कलि जीव निस्तारिब। श्रार किवा लीला तोर ग्रलौकिक हब।।१८ मोरा सब देव कबे हब भाग्यवान्। पाइब तोमार पद प्रसाद प्रदान ॥१६ कुक्कुर तरिया याय तोमार परशे। एमन करुगा प्रभु नाहि हृषिकेशे ॥२० कबे मोरा हब एमन भाग्यभागी। कुक्कुर कृतार्थ कैले-ताइ मोरा मागि ॥२१

नमो नमः श्रदोष दरशी गौरराय। नमो नमः तोमार सुन्दर दुइ पाय।।२२ श्रनुत्रजे हेनरूपे यत देवगगा। कवे मोरा पाव गोराचाँदेर चरगा।।२३ एथा गोलोकेते श्राइला महाभाग्यवान्। गौराङ्गेर लीला श्रनुत्रत करे गान।।२४ हेन श्रद्भुत गोराचाँदेर प्रकाश। श्रानन्दे करये गुगा ए लोचन दास।।२४

तबे शचीदेवी, मने अनुभवि, षष्ठीव्रत करिबारे । पुरनारी यत, सबे करे व्रत, गिया वटवृक्ष तले ॥१ नैवेद्येर सज्ज, करिया सुसज्ज, ग्रांचले ढाकिया लैया। वृत करिबारे, याय वटतले, स्रति हरषित हैया ॥२ हेनइ समय, विश्वम्भर राय, खेलिते खेलिते पथे। जननी देखिया, ग्राइल धाइया, कि ल'ये यात्रो मा हाते ॥३ बाहु पसारिया, पय ग्रागुलिया, जननी राखिते चाय। कि कि बलि याय, धरिबारे चाय, श्राखटि करिया माय ॥४ करिया यतने, देव ग्राराधने, लइया नैवेद्य खानि। षष्ठी पूजिबारे, याइ वटतले, एखाने खेलह तुमि ॥५

प्र२ श्रासिबार बेले, प्रसाद तोमारे, यत यत देख, श्रामि मात्र एक, स्रानि दिवं शुन वापं। देवता पूजिब, वर से मागिब, घुचिब ग्रमङ्गल ताप ॥५ एतेक उत्तरे, जननी ग्रन्तरे, जानिया श्रीविश्वमभर। कहे लहु वागाी, ग्रमिया लाविंग, तथाहि श्रीमद्भागवते (४।३१।१४) मुखे मिलाइछे तार ॥६ एइ मते तोरे, बलो बारेवारे, ना बुजिस ग्रबोधिनि। क्षुधाय ग्रामार, पोंड्ये ग्रन्तर, नैवेद्य खाइब ग्रामि॥७ इहा बलि घरि, सेइ गौरहरि, नैवेद्य भरिल मुखे। देखिया जननी, हाहाकार वाणी, **ग्रन्तर ज्वलिल**े दुःखे ॥८ देवतार द्रव्य, घृत मधु गव्य, विश्वमभर खाइल देखि। शचीर अन्तरे, धक धक करे, कोपे छलछल ग्राँखि॥६ भ्रबोघिया पुत, बुजाइब कत, देवता ना मान तुमि। ब्राह्मण कुमार, हइया दुराचार, ए दुःखे मरिव ग्रामि ॥१० शुनि गौरमिए। जननीर वागी, अन्तर ज्वलिल कोपे। कहिल ए सब, ना बुजिस तब्, कुबील बोलिस मोके ॥११ शुन ग्रबोधिनि, ग्रामि सब जानि, ्र ग्रामि तिनलोक सार।

त्रिभुवने नाहि ग्रार ॥१२ तरुमूले येन, जल निषेचन, उपरे सिश्चित शाला। प्राण निषेवण, इन्द्रिय येमन, ऐछन ग्रामार लेखा ॥१३ यथा तरोर्मल-निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्य-भुजोपशाखाः। प्रागोपहाराच यथेन्द्रियागां तथैव सर्वार्ह्गामच्युतेज्या ॥१४

तरुमूल में जल सेचन करने से जिसप्रकार शाखा पल्लव प्रभृति परितृप्त होते हैं, भोजन सामग्री प्रभृति प्रदान करने पर जिस प्रकार इन्द्रियवृन्द सन्तुष्ट होते हैं, उस प्रकार एकमात्र अच्युत श्रीकृष्ण की परिचर्या से ही समस्त देवगण परितृप्त होते हैं।। इहा बलि हरि, करिया चातुरी, मायेर गलायं घरे। शचीर भ्रन्तरे, धक धक करे, गेला षष्ठी पूजिवारे ॥१५ तवे षष्ठीदेवी, बहुविध सेवि, बोलये कातर बागाी। ए मोर छात्रोयाल, बड़इ धामाल, दोष क्षमिबे त्रापनि ॥१६ तुमि दिले मोरे, ए क्षेपा कोङरे, केमने लइवे दोष। करिबे कल्याणे, ए मोर नन्दने, ना करिह किछु रोष ॥१७ सात पाँच नाइ, ए धन निमाइ, दिलें गो करुए। करि।

एतेक बलिया, चरगो घरिया, यत बृद्ध नारीगरो। करिया प्रगति, करये काकृति, त्राशोर्वाद कर मने ।।१**६** चरगोर धूलि, देह निज बलि, मोर गोराचाँद शिरे। ए मोर छाग्रोयाल, बड़इ चश्चल, बुद्धि हय येन स्थिरे ॥२० दन्ते तृरा धरि, वले शचीदेवी, सबार चरण सेवि। सबे देह बर, मोरं विश्वम्भर, पुत्र हउ चिरजीवी ॥२१ षष्ठीपूजा करि, पुत्र करे धरि, घरेते स्राइला देवी। जगनाथ सने, करे ग्रनुमाने, मने ग्रनुभव भाबि ॥२२ कि कहिब ग्रार, सर्व देव सार, पृथिवीते परकाश। बालकेर सङ्गे, बेले नान रङ्गे, कहये लोचन दास ॥२३

वराड़ी राग तर्वे ग्रार कतदिने, सेइ शची नन्दने, भूलाय खेलाय राजपथे। ए घूलि घूसर, हेम-गिरि कलेबर, अनुगत वयस्य सहिते ॥१ शिशु शिशु धूला खेलि, क्षा हय गानागालि, े शूला रगों ग्रङ्ग दिगंबास।

विघ्न नाहि हथे, ए मोर तनये, समान से वय:क्रम, सबे मिलि एकमर्म, ए बालक देवी ! तोरि ॥१८ धर्मबिन्दु खेलार ग्रायास ॥२ सवे मिलि खेला खेले, गुप्तवेजा हेनकाले, सेइ पथे ग्राइला ग्राचिम्बत । तार ये ये निज जन, सङ्गे करे ग्रागमन, ज्ञान पथ विचारे पण्डित ॥३ यार सङ्गे अनुमाने, योगशास्त्र बाखाने, कर शिर करिया चालन। देखि विश्वम्भर राय, तार पाछे पाछे धाय, अनुसरि गमने वचन ॥४ देखि वैद्य मुरारी, कटाक्षे तिलेक हेरि, पुन करे योगेर वालान । सेइमत विश्वम्भरे, योगेर बाखान करे, तेन नाड़े हात मुखलान ॥५ एइमत बेरि बेरि, परिहासे गौरहरि, शिशुगण संहति करिया । देखिया मुरारी वैद्य, निज स्राचरेगो गद्य, क्वचन कहिल रुषिया ॥६ एच्छारे के बले भाल, देखिल त छात्रोयाल, मिश्रपुरन्दर सुत एइ। सर्वत्र शुनिये कथा, इहार से गुएागाथा, भालो नाम इहार निमाइ।।७ ऐछन शुनिया वाणी, रुषिला से गौरमिए, ग्रनुगते कृपार कारगो। भ्र कृटि वदन करि, बले बाक् चातुरी, जानाइव भोजनेर क्षणे ॥ = श्नुनि विश्वम्भर वाणी, मुरारि से मने गिए, घर गेला विस्मित हियाय। गृहकार्य्ये व्यापृते, पासरिल ग्रान चिते,

हैल तबे भोजन समय।।६

एथा विश्वमभर हरि, अङ्गेर सुबेश करि, कटिते ग्राँटिया पिन्धे घडा। शिरे शोभे तिन भुटि, गलाय से रसकाठि, कण्ठे लग्न मुकुता दोवेड़ा ॥१० नयाने काजल रेखा, पाँचथपी बान्धे शिखा, भलमल हेम अलङ्कार। चरणे मगरा खाड़ू, हाते करि क्षीर लाड़ु, चिलला ठाकुर विश्वमभर ॥११ मुरारि गुप्तरे घरे, गेला निज अभ्यन्तरे, भोजन करये वैद्यराज। मेघगम्भीर नादे, निज मन परसादे, मुरारि बलिया दिला डाक ॥१२ स्वर शुनि सङरिल, गोराचाँद ये कहिल, गुप्तवेजा चमिकत चित। तबे सेइ गौरहरि, कि कर कि कर बलि, सेइलाने हइल उपनीत ॥१३ तरस्त ना है स्रो तुमि, एइखाने स्राछि स्रामि, भोजन करह वागी बैल। मध्य भोजन बेला, धीरे धीरे नियड़े गेला, थाल भरिया मूत मूतिल ॥१४ कि कि बलि छि छि करि, उठिला ये मुरारि, करतालि दिया बले गोरा। भक्तिपथ छाड़िया, कर शिर नाड़िया, योग बल एइ अभिपारा ॥१५ ज्ञान कर्म उपेखिया, कृष्ण भज मनदिया, रिसक विदग्ध चिदानन्द। भौतिके याहार दृष्टि, ग्रो नहे भजन पृष्टि, नाहि बुभ बुद्धि ग्रति मन्द ॥१६ परम दयालु हरि, तिँहो सर्वशक्तिधारी, जीवेते सम्भवे एकि कथा।

तिँहो ब्रह्म सनातन, गोपीर जीवनधन, ना भजिया केने देह व्यथा ॥१७ इहा बलि गौरमिए, कति गेला नाहि जानि, मुरारि देखिते नाहि पाय। मने मने अनुमाने, एत कसु नहे आने, सत्य कृष्ण-शचीर तनय ॥१८ एत अनुमान करि, तबे सेइ मुरारि, ग्रास्तेव्यस्ते चलिला सत्वर। चिलते ना पारे पथे, अति आनिन्दत चिते, गेला यथा मिश्र पुरन्दर ॥१६ शची जगन्नाथ मेलि, पुत्रेर दुलाल करि, तुमि मोर सरबस धन। येखाने सेखाने याइ, यथा येबा दुख पाइ, पासरिये देखि चान्द-वदन ॥२० इहा बलि दो है मेलि, दूइ गाले चुम्ब करि, कोले करिबारे टानाटानि। हेनकाले मुरारि, सेइलाने बराबरि, स्रानन्दे ना निःसरये वाग्गी ॥२१ देखिया तरस्त हैया, शची जगन्नाथ गिया, वैद्येरे करिल अभ्युत्थान। कारे किछु ना बलिल, ग्रार सब पासरिल, • देखि गोराचाँदेर वयान ॥२२ पुलकित सब गा, ग्रापाद मस्तक या, धार बहे नयानेर जले। ग्ररुण कमल ग्राँखि, ऐ से प्रेमार साखी। गदगद ग्राध-ग्राध बले ॥२३ स्थिर दाँड़ाइते नारे, पड़िया चरण तले पुनःपुनः करे परएााम । देखिया से विश्वम्भर, मायेर कोल भित्र प्रवेशिल येहेन अजान ॥२४

श्ची जगन्नाथ बले, ग्राहाहा कि कैले कैले, तोरे देखि देवता समान। भाशीर्वाद योग्य तोर, एइ से बालक मोर, कि करिले बड़ ग्रविधान ॥२५ तोरे बलि शूद्रमुनि, सर्व लोके वाखानि, बालके कि कैल ग्रपराथ। मोदेर ये हय हउ, बाढ़ु शिशु परमाउ, चिरजीवी देह ग्राशीर्वाद ॥२६ इहा बलि हाते घरे, काकुति मिनति करे, शची ग्रार मिश्रपूरन्दर। हासि बले मुरारि, एहि पुत्र तोहारि, देव देव देव विश्वमभर ॥२७ बालक लालिछ काछे, इहा त जानिवे पाछे, तोर सम नाहि भाग्यवान। सम्बरि राखिह मने, एइ मोर वचने, एइ गौर सेइ भगवान् ॥२८ इहा बलि गुप्तवेजा, ना करिल ग्रान चर्चा, चिल गेला हरिष ग्रन्तर। पुलिकत सब गा, गोरापद देखिया, गेला यथा ग्रचार्योर घर ॥२६ अद्वैत आचार्या नाम, सेइ सर्वगुराधाम, सेइ सर्वजन शिक्षागुरु। पड़ि से चरणतले, मुरारि मिनति करे, तुमि सर्ववेत्ता कल्पतरु ॥३० देखिलुँ मो अद्भुत, मिश्रपुरन्दर सुत, निमाइ पण्डित विश्वम्भर। वाल्यक्रीड़ा करे रङ्गे, सकल शिशुर सङ्गे, चरित्र देखिलुँ लोकोत्तर ॥३१ इहा शुनि द्विजमिएा, हुहुङ्कार करे ध्वनि, ्पुलके पूरिल सब ग्रङ्ग ।

रहस्य रहस्य एइ, तोमारे निभृते कइ, सेइ ब्रह्म रसिक श्रीग्रङ्ग ॥३२ इहा बलि कोलाकोलि, दुजने ग्रानन्दे भुलि, वेकत करये विशोयास । ग्रसिल भुवनपति, कृपाय ग्राइला क्षिति, गुगा गाय ए लोचन दास ॥३३

भाटियारी राग। दिशा॥ हरि बोल हरि बोल चौदिक भरि शुनि। हाते तालि जय जय नाचे द्विजमणि ॥ध्रु॥ बयस्य बालक सब करि एकमेला। हरिगुए। कीर्त्तन भालो पातियाछे खेला ॥१ चौदिके बालक बेढ़ि हरि हरि बले। भ्रानन्दे विभोर प्रभु भूमे गड़ि बुले ॥२ बोल बोल बलि डाके मेघगम्भीर स्वरे। ग्राइस ग्राइस वलिया बालक कोले करे।।३ श्रीग्रङ्ग परशे बालक पासरे ग्रापना। फाँपरे पड़िया सेइ बालक कान्दना ॥४ ग्रापाद मस्तके पुलक ग्रश्रुधारा गले। करतालि दिया बालक हरि हरि बले ॥५ चौदिके बालक बेढ़ि माभे गोरा सिंह। मधुमय कमले येन बेढ़ियाछे भुङ्ग ॥६ हेन काले सेइ पथे दुइ चारि पण्डित। विश्वमभरेर खेला से देखिल ग्राचिम्बत ॥७ ग्रपरूप देखे गोरा बालकेर खेला। वनफूल गाँथिया सबार गले माला ॥८ हरि हरि बले मुखे करे करतालि। ग्रानन्दे नाचिया बुले माभे गौरहरि ॥६ ग्रापना पासरि पण्डित सबे म्राइल मेले। करतालिदिया तबे ताराम्रो हरि बले ॥१० येवा ग्रासे याय पथे देखि हय भोला।
काँकेते कलस करि चाहे नारीगुला॥११
हरि हरि बोल शुनि जय जय नादे।
ग्रानन्दे धाइल सबे देखिबारे साधे॥१२
हरिबोल शुनिया शची ग्राइला ग्राचिन्वते।
देखिल ग्रापन पुत्र निमाइ पण्डिते॥१३
पुत पुत बिल शची निमाइ कैल कोले।
सवारे देखिया से निष्ठुर वागी बोले॥१४
एमत वेभार सब पण्डित सभाय।
पर पुत्र पागल करि उन्मत्त नाचाय॥१५
कर्कश कथाय सभार हइल चेतन।
कि कैल कि कैल बिल गगो मने मन॥१६
विश्वम्भरे लैया गेला विश्वम्भरेर माता।
ग्रानन्दे लोचन गाय गोरा गुगागाथा॥१७

सिन्धुड़ा राग।
अकलङ्क कलानिध उदय नदीया रे।
आमार गौराङ्ग चांदे सबे देख सिया रे।।
एइखाने एक कथा कहिब एखन।
मुरारिते दामोदरे ये हइल कथन।।१
मुरारिके पुछिला पण्डित दामोदर।
एक निबेदेउँ चिर वेदना अन्तर।।२
कह कह गुप्तवेजा पुछोँ तोर ठाँइ।
कति गेला विश्वरूप ठाकुरेर भाइ।।३
ताहार चरित्र यबे पुछे दामोदर।
कहसे मुरारि बड़ हरिष अन्तर।।४
शुन शुन दामोदर! पण्डित प्रधान।
ये जानिये कहोँ किछु तोर विद्यमान।।५
विश्वम्भर जेष्ठ विश्वरूप गुराधाम।
कि कहिब तार गुरा चरित्र वाखान।।६

ग्रल्पकाले सर्वशास्त्र जानिला सकल। तेमत तत्पर बुद्धि संसारे बिरल ॥७ स्वच्छन्द हृदय द्विज देव गुरु भक्त। पितामातार सेवा करे श्रति श्रनुरक्त ॥इ वेदान्त सिद्धान्त जाने सर्व धर्माधर्म। विष्णुभक्ति विनु से ना करे कोन कर्म ॥६ सर्वलोक प्रिय से परम महासिद्धि। म्रन्तरे वैराग्य तत्त्वज्ञाने निष्ठा बुद्धि ॥१० समाध्यायि सने कथा पुँथि वामहाते। जगन्नाथ पिता ता देखिला ग्राचिमवते ॥११ षोड़श वरिष पुत्रेर हैल वयःक्रम। विवाहेर योग्य-रूप यौवन सम्पन्न ॥१२ एइ मन:कथा पिता हृदये चिन्तिल। विश्वरूप योग्य कन्या मने विचारिल ॥१३ चिन्तिते चिन्तिते द्विज ग्राइला निजघरे। शची सने बसि तबे युक्ति ये करे ॥१४ हेनकाले विश्वरूप ग्राइलेन घर। सुविस्मित दोँ है देखि बुिभला अन्तर ॥१५ हृदये जानिल मोर विवाहेर तरे। चिन्तित हइला दोँ हे कार्य्य करिबारे ॥१६ विवाह करिब ग्रामि-ए नहे उचित। नहे बा जननी दुख पाबे विपरीत ॥१७ एइ मने अनुमानि रात्रि सुप्रभाते। बाहिर हइया गेला पुँथि करि हाते ॥१५ गङ्गाजल सन्तरण करि पार हैला। गत मात्र महाराय सन्नचास करिला ॥१६

पठभक्षरी राग । तृतीय प्रहर वेला, पुत्र केने ना श्राइला, पिता माता चिन्तित हृदय ।

जगन्नाथ खोँज करे, चाहे प्रति घरे घरे, ना पाइला भ्रापन तनय ॥१ तबे लोक काएगाकारिए, कार्य्य हैल जानाजानि विश्वरूप सन्नचास करण। तो कारिए मो कारिए कथा, शुनि जगन्नाथ पिता, ग्राचिम्त्रते हरिल चेतन ॥२ श्चीदेवी इहा श्रुनि, मूच्छित पडिला भूमि, ग्रन्धकार हइल इ जगत। विश्वरूप बलि डाके अगइस पुत्र देखि तोके, कि लागिया हैला विरकत ॥३ सेहेन सुन्दर गा, सेहेन सुन्दर पा, केमने हाँटिया याबे पथे। प्रहरेक भोक् तुमि, तिलेक सहिते नार, ग्राखिट करिबे ग्रार काते॥४ पड़िबारे याग्रो पुन, सोवास्थ ना पाङ चित, वेलि चाह तखने तखन। स्नान करिवारे यात्रो, ताहे स्थिर नाहि पाङ, विश्वरूप ग्रासिबे कखन ॥५ तुमि मा बलिया डाक, सेइ धन लाखेलाख, मुख चाइया पासरोँ ग्रापना। ना जानि कि दुख पाइया, मोर मुखे ग्रागि दिया, सन्नचास करिले दीनपरा। ॥६ कित गेला तोर पिता, याह विश्वरूप यथा, धरिया ग्रानह पुत्र घरे। ये बलु से बलु लोके, पुत्र ग्रानि देह मोके, पुन उपवीत दिम् तारे ॥७ जगन्नाथ बले वाग्गी, शुन देवी शचीराग्गी, स्थिर कर ग्रापन ग्रन्तर। शोक ना करह ग्रार, मिथ्या सब ए संसार, विश्वरूप सुप्रषबर ॥ इ

ग्रामार वंशेर भाग्य, विश्वरूप पुत्र योग्य, श्राकुमार करिल सन्नचासे। एइ त्रशीर्वाद कर, सेइ पथे रहु स्थिर, सन्नचास राजुक ग्रनायासे ॥६ सम्पदे विपद हेन, ना मानह इहा शुन, शोक ना करह ग्रकारण। एकटि सन्नचास करे, कोटि कुल निस्तारे, विश्वरूप पुरुष रतन ॥१० शुनि जगन्नाथ वाग्गी, पुन कहे शचीराग्गी, कि कहिले कह महाशय। एकटि सन्नचास करे, कोटि कूल निस्तारे, भाल कैल ग्रामार तनय ॥११ एइमत दुइजने, हरिष विषाद मने, गोङाइला कतक समय। कि कहिव से महिमा, भाग्यपथे नगहि सीमा, गोराचाँद याहार तनय ॥१२ कहिल मुरारि गुप्त, दामोदर पण्डित, जुनि विश्वरूपेर सन्न्यास । पुनरिप पुछे कथा, विश्वम्भर गुगागाथा, कहे दीन ए लोचन दास ॥१३ विश्वम्भर हेनकाले, बिसया मायेर कोले, नेहारेये बापेर बयान । कति गेला मोर भ्राता, शुन शुन पिता माता, ग्रामि तोर करिब पालन ॥१४ एहेन शुनिया वागाी, जगन्नाथ शचीरागाी, दोँ हे मेलि पुत्र कैल कोले। देखि विश्वम्भर मुख, पासरिल यत दुख, ए कथा लोचन दास बोले ।।१५

पौगण्ड लीला घानशी राग।

एइमते दिने दिने मिश्र पुरन्दर। चिन्तिते लागिला मने देखि विश्वमभर ॥१ शुभदिन शुभक्षरा तिथि स्नक्षत्र। हातेखड़ि दिल तार समय विचित्र ॥२ दिने दिने पड़े सेइ जगतेर गुरु। देखि शची जगन्नाथ ग्रापना पासर ॥३ कि माधुरो करि प्रभु क खग घ बोले। देखि शची जगन्नाथ सब दुख भोले ॥४ दिन दुइ तिने से लिखिल सर्वफला। निरन्तर लिखेन कृष्ऐर नाममाला ॥५ रामकृष्ण गोविन्द गोपाल वनमाली। ग्रहर्निश लिखेन पड़ेन कुत्हली।।६ एइमते खेला लीलाय कतदिन गेल। शची जगन्नाथ दो है युकति करिल ॥७ विश्वम्भर चूड़ाकर्ण करि मने मने। इष्ट कुरुम्ब यत ग्रानिल तखने।। द शचो बले शुभक्षरा तिथि शुभदिने। करिब त चूड़ाकर्गा दढ़ाइल मने ॥१ नदीया नगरे घरे घरे ग्रानन्दित। ब्राह्मरा सजन ग्रानि लोके ये पूजित ॥१० ब्राह्म गोत वेद पड़े गायने गाय गीत। करिल से यज्ञ ग्रादि ये विधि उचित ॥११ जय जय देइ यत कुलबद्गगण। सबाकारे दिल गन्व गुवाक चन्दन ॥१२ नानाविघ बाद्य बाजे ग्रानन्द ग्रपार। शङ्ख दुन्दुभि बाजे भेजर काहाल।।१३ मृदङ्ग पटह बाजे कांस्य करताल। सानाइ शब्द शुनि बड़इ रसाल।।१४ चतुर्दिके हरिध्वनि भाँपिये गगन।
चूड़ाकर्णं कर्ण्बेघ करिल तखन ॥१५
प्रानिन्दित हैल सब नदीया नगरी।
गौरचन्द्र मुख देखि ग्रापना पासरि ॥१६
हाटे माठे घाटे येइ यथा यथा याय।
दो है दो है मिलि गोराचाँद गुरा गाय॥१७
पर पुत्र देखि हेन करये हृदय।
शची जगन्नाथ भाग्य कहने ना याय॥१६
नवद्वीपेर भाग्य ग्रार संसारेर भाग्य।
ग्रो रूप देखिले हय नयानेर श्लाघ्य ॥१६
ए बोल शुनिया सर्वजनेर , उल्लास।
ग्रानन्द हृदये कहे ए लोचन दास॥२०

श्रार एक दिन गङ्गा बालुकार तटे। बालक सहिते पहुँ खेले गङ्गाघाटे ॥१ बालुकाय पक्ष पदचिह्न ग्रनुसारि। गमन करये पक्ष पदचिह्न धरि॥२ एइमते महाप्रभु श्रीगौराङ्गचन्द्र। बालक सहिते क्रीड़ा करये निर्वन्ध ॥३ एइ पदचिह्न येइ बालके डिङ्गाय। सेइ ततक्षण खेला पराजित पाय ॥४ ये जन त स्रागे याइया पारे घरिबार। सेइ जन खेला जिने कान्वे चड़े तार ॥५ तार कान्वे चंड़ि तार पिठे मारे छाट। कान्वे करि लैया याय सङ्केतेर घाट ॥६ इहा खेलि शिशु लइ बालुकाय धाय। महा परिश्रमे घर्म निकलइ गाय।।७ हेनकाले जगन्नाथ मिश्र-पुरन्दर । स्नान करिवारे गेला जाह्नबीर तीर ॥ न

देखिरा पुत्रेर खेला क्रोध उपजिल। परिश्रम देखि हिया पुड़िते लागिल ॥६ मुवर्गोर पद्म येन ग्रातपे मैलान। मधु निकलइ येन वदनेर घाम ॥१० डािकते डािकते मिश्र याय पाछे पाछे। पिना देखि गोराचाँद पाइलेन लाजे ॥११ लाजे मुख नाहि तोले अन्तरे तरास। ग्रापने पण्डित गेला गोराचाँदेर पास ॥१२ करे धरि लैया ग्राइला ग्रापन कुमार। सकल बालक गेला घरे ग्रापनार ॥१३ जगन्नाथ गङ्गास्नान करि म्राइला घर। घरे ग्रासि विश्वम्भरे भर्नेसिला विस्तर ॥१४ पाठ साठ गेल तोर ग्रधमेर हेन। कुवृद्धि करिया तुइ बेड़ास् ग्रनुक्षरा ॥१५ बाह्म गुमार हैया हेन से आचार। इहार उचित फल दिये त तोमार ॥१६ इहा बलि जगन्नाथ हाते छाट धरे। तर्जन करिते शची घरे ताँर करे॥१७ ना मारिह पुत्र मोर ना खेलाबे आर। सर्वदा पड़िबे काछे थाकिया तोमार ॥१८ विश्वमभर सान्यइला जननीर कोले। ना खेलिव ना खेलिब घीरे घीरे बोले ॥१६ जगन्नाथे पाछे करि पुत्र स्रागुलिया। ना मारिह पुत्र मोर मैल डराइया ॥२० इहाबिल शचीदेवी पुत्र करि कोले। वयान मुछाये ग्रङ्ग वसन ग्रञ्जले ॥२१ ना पड़ुक पुत्र मोर हउक मूरुख। मूरख हइया शत बरिष जीउक ॥२२ शुनिया शचीर वागी मिश्र पुरन्दर। कहिते लागिला किछु सक्रोध उत्तर ॥२३

मूरल हइले पुत्र जीवेक केमने। केमने ब्राह्मरा इहाय कन्या दिबे दाने ॥२४ तबे जगन्नाथ देखे पुत्रेर बवान। पिता-पाने चाहे पुत्र तरास नयान ॥२५ ग्रन्तरे पोड्ये मिश्र बाहिरे कठित। फेलिल हातेर छाठ प्रेम परवीए।।।२६ सजल नयाने पुत्र लैया करि कोले। पत्रेरे बुभाय मिश्र सुमधुर बोले ॥२७ पड़िले शुनिले बाप ! लोके बले भाल । भ्रामि पाट घड़ा दिव कदलक ग्रार ॥२८ एइमते ग्रानन्दे सानन्दे दिन गेल । सन्व्या समाधिया मिश्र शयन करिल ॥२६ निद्रागत हैल रात्रि तृनीय प्रहर। स्वपन देखिया मिश्र हइला फाँपर ॥ ३० रात्रि सुप्रभाते उठि डाकिल सवारे। स्वप्न एक देखियाछि कहि सवाकारे ॥३१ देखिल त एकद्विज पुरुष विशाल। दिनमिंग किरगा वरगा उजिनार ॥३२ रत्न ग्रलङ्कारे से भूषित दिव्य देह। निरिख ना पारि भजमल करे गेह ॥३३ बलिल ग्रामारे मेघ गम्भीर वचने। तुमि मोरे निज पुत्र करि मान केने ॥३४ म्रामि देव नारायण इहा नाहि जान। केबल ग्रापन सुत करि केने मान ॥३५ ग्रज्ञ ना जानये स्पर्शमिएार परश। पुत्र ज्ञाने जान मोरे ए बड़ साहस ॥३६ सर्वशास्त्र जानि ऋामि सर्व देव गुरु। ग्रामा पड़ाइते केन हाते छाट घरु ॥३७ ऐछन स्वपन ग्राजि देखियाछि ग्रामि। से ग्रबधि मोर हिया कि करे ना जानि ।३८ शकी स्रति हृष्ट मन स्रार सर्वजन।
सर्वे निरखये गोरा चाँदेर वदन ॥३६
शकी जगन्नाथ कोले करे हिया भरि।
''स्रामार तनय विश्वम्भर गौरहरि॥४०
स्रनन्त महिमा यार वेदे नाहि जाने।
शित्र सनकादि यारे ना पाय धेयाने॥४१
हेन महा महत्त्र महिमा जाने केवा।
मोर पुत्र हइया जनमे गौर देवा॥"४२
बिलते बिलते स्नेह वात्सत्य हइल।
ऐश्वर्य यतेक भाव सब दूरे गेल॥४३
स्त्रपन शुनिया सर्वजनेर उल्लास।
गोरा-गुरा गाय सुखे ए लोचन दास॥४४

वराड़ी राग। दिशा।। मीर प्राण आरे मीरावाँद नारे हय ॥ध्रा। एइमने ग्रानन्दे सानन्दे दिन याय। नदीया नगर सुख सागरे भासय ॥१ तिलेकेर यत सुख के कहिते पारे। शची जगन्नाथेर भाग्य ब्रह्माण्डे ना घरे ॥२ एकदिन वयस्येर सङ्गे ग्राचम्बत। जान्नाथ देखिल तनय सुचरित ॥३ नवम बरिष पुत्र योग्य सुसम। उपवीत दिव बलि चिन्तिल हृदय ॥४ घरे ग्रासि शची सङ्ग युकति करिल। दैवज्ञ आनिया शुभदिन से रचिल ॥५ इउं कुरुम्ब आनि निवेदिल कथा। श्राज्ञा कर दिब विश्वमभरेर पहता ॥६ श्राचार्यं श्रानये मिश्र स्यात ये पण्डित । यज्ञ कर्म जाने येइ बेदेर विहित ॥७

गुवाक चन्दन मीला ब्राह्मणेरै दिल। शतशत कुलबंध सिन्दूर परिल ॥ व खदिका कदलक ग्रार तैल हरिद्रा। प्रत्येके सबारे दिल शची सुचरित्रा ॥६ शङ्ख दुन्दुभि बाजे हुलाहुलि जय। गुभ ग्रधिवास करे गोध्रलि समय॥१० ब्राह्मग्रेते वेद पड़े भाटे रायवार। याशीर्वाद कैल सबे ये विधि स्नाचार ॥११ रात्रि-सुप्रभाते उठि सिश्र पुरन्दर। नान्दीमुख श्राद्ध विधि करिल सुन्दर ॥१२ ब्राह्म ऐ पूजिल पाद्य त्राचमन दिया। यज्ञकर्म ग्रारम्भिल समय बुिक्तया ॥१३ एथा शचीदेवी यत ग्राइग्रो-सुइग्रो लैया। पुत्र महोत्सबे बुले कौतुक करिया ॥१४ नागरीर गए। यत गौराङ्गे बेढ़िल। श्रीत्रङ्ग मार्जना करिवार मन कैल ॥१५ तैल हरिद्रा विश्वम्भर ग्रङ्गे दिल। गन्ध श्रामलकी दिया मस्तक माजिल ॥१६ ग्रभिषेक कराइल सुरनदी जले। ग्रापना पासरे सबे ग्रानन्द हिल्लीले ॥१७ शङ्ख दुन्दुमि बाजे भेउर कहाल। मृदङ्ग पटाह बाजे कांस्य करताल ॥१८ ढाकेर दुड़दुड़ि शुनि योजनेक पथे। शुनिया जुड़ाय हिया सानाहि शवदे ॥१६ वीगा वेगु कपिलास वंशीर निशान। रवाव उपाङ्ग पाखोयाज एकतान ॥२० नर्त्तके नाचये --गीत गाये त गायन। शुभक्षरण कहि कैल मस्तक मुण्डन ॥२१ प्रति अङ्ग प्रलङ्कारे भूषित करिल। गन्य माल्य चन्दनेते सुवेश रचिल ॥२२

यहस्थाने लैया ग्राइला शचीर नन्दने। प्रथा वेदध्वनि करे ब्राह्मगोर गगो ॥२३ रक्तवस्र उपवीत पराइल ग्रङ्गे। रूप देखि भुलि गेला ग्रापने ग्रनङ्गे ॥२४ गौरचन्द्र कर्गो मन्त्र कहे तार बाप। दण्ड करे देखि डरे डराइल पाप ॥२५ भिक्षा मागये प्रभु आश्रम ग्राचार। सन्त्यास ग्राथम सर्व ग्राथमेर सार ॥२६ यगधर्मे सन्न्यास करिले मने छिल। उपवीत काले ताहा मनेते पड़िल ॥२७ एइमत हइब बलि हइल ग्रावेश। कलि सर्वजने ग्रामि घुचाइव क्लेश ॥२८ पुलिकत सब अङ्ग आपाद मस्तक। कदम्ब केशर जिनि एकटि पुलक ॥२६ करुग ग्ररुग दुइ दीधल लोचन। बाल दिनकर येन ग्रङ्कोर किरए।।।३० प्रेमारम्भे महादम्भ हुङ्कार गर्जन। चमक लागिल देखि सकल ब्राह्मरा ॥३१ सुदर्शन ग्रादि यत पण्डित प्रधान। एकत्र हइया सबे करे अनुमान ॥३२ सकल पण्डित मेलि करये विचार। मानुष ना हय एइ शचीर कुमार ॥३३ कोन देवतार तेज जानिल निश्चय। ए तेज गोविन्द बिनु भ्रार कारु नय।।३४ भ्रामरा कि जानि प्रभुर चरित्र स्राचारे। अनुमान करि सबे बुद्धिर विचारे ॥३५ एकजन बले शुन ग्रामार वचन। ना बुभिये एइ दढ़ प्रभुर ग्राचरण ॥३६ ये किछु कहिये शुन आपनार मर्म। लोक निस्तारिते प्रभु युगे युगे जन्म ॥३७

कत कत ग्रवतार कार्य्य ग्रनुसारे। युगेर स्वभावे सबे चारि अवतारे॥३८ धर्म संस्थापन ग्रार श्रधर्म विनाशे। साधुजन परित्रागे युगे परकाशे॥३६ असुर संहार हेतु यतं ग्रवतार। कार्य्य अवतार विल नाम से ताहार ॥४० शीरामचन्द्रादि यतं अवतार देखि। कार्य्य अवतार तार कार्ये पाइ साक्षी ॥४१ त्रेता युगे रक्तवर्ण यज्ञ तारं धर्म। दूर्वादल स्याम प्रभु राक्षस क्षय कर्म ॥४२ सकल त्रेताय नाहि हय रघुनाथ। रावए बिघते खेले वानरेर साथ ॥४३ चौद्द चौयुग से रावगोर परमाइ। कत कत त्रेता गेल देख देखि ताइ ॥४४ एतेके बलिये सब त्रेता एक नहे। कार्य्य ग्रनुसारे बलि यखन ये हये ॥४५ सत्ये क्वेत तपो धर्म हंस नाम जानि। नृसिंहादि ग्रवतार कार्य्य ग्रनुमानि ॥४६ युग अनुरूप वर्ण धर्म संस्थापन। युग अवतार बलि जानिये से जन ॥४७ द्वापरे कृष्णेरं कथा शुन एकमने। एकला ठाकुर सेइ नाहि ग्रन्यजने ॥४८ कार्य्यं ग्रवतार किबा युग ग्रवतारं। सर्वकला पूर्ण सेइ नन्देर कुमार॥४६ पूर्ण पूर्णब्रह्म यारे बले सर्वजने। गोपिका लम्पट सेइ जानिह वृन्दावने ॥५० ग्रवतार शिरोमिंग कृष्ण ग्रवतार। द्वापर भितरे एइ द्वापर ये सार ॥५१ ग्रार द्वापरेते ग्राछे ग्रवतार दुइ। कार्य्य अवतार किवा युगावतार एइ ॥५२ येइ द्वापरेते हय कृष्ण ग्रवतार। सेइ कलियुगे गौरचन्द्र ग्रवतार ॥५३ येन कृष्ण अवतार तेन गौरचन्द्र। एइ दुइ युग सब युगेर स्वतन्त्र ॥५४ सर्व द्वापरेते नहे कुष्णेर विहार। सब कलिकाले नहे गोरा अवतार ॥५५ कतेक द्वापर कलि सत्य त्रेता याय। श्रंश श्रवतार प्रभु हय ता सबाय ॥५६ एइ तद्वापरेते आर एइ कलियुगे। कृष्ण कृष्णचैतन्य मिलये बड़ भागे ॥५७ ब्रह्मार दिवसे अवतार एकबार। द्वापरे ग्रार कलियुगे करेन विहार ॥५८ वैवस्वत मन्वन्तरे श्याम गौर हइया। द्वापरेर पूजा, कलि कीर्त्तन करिया ॥५६ धन्य धन्य कलियुग युगेर उपरि। सङ्कीर्त्तन यज्ञे सबे हैला अधिकारी ॥६० स्रारे स्रारे दयार ठाकुर गौरचन्द्र। सङ्कीर्त्तने पार कैल पङगु जड़ ग्रन्धं ॥६१ श्रामार वचने यदि ना याश्रो प्रतीत। ये किछु कहिब तार कह समुचित ॥६२ ये युगे याहार येह आछे वर्ण धर्म। युग श्रवतारे प्रभु करे सेइ कर्म।।६३ द्वापरे ठाकुर कृष्ण युग ग्रवतार। युगधर्म ग्राचरगे कैल से ग्राचार ॥६४ द्वापरे परिचर्या धर्म शास्त्रे एइ कहे। यूगधर्म संस्थापन कैल प्रभु ताहे ॥६५ अवज्ञाना कर तबे बलाँ एक बोल। युक्तिपर कहाँ कथा ना ठेलिह मोर ॥६६ ग्रापने ठाकुर सेइ स्वतन्त्र ईश्वर। कार्य्य किबा युगधर्म सब ताँर भार ॥६७

युगधर्म संस्थापने कैल येवा कार्या। सकल करिल प्रभु देखिते ग्राश्चर्य ॥६६ राधाकुष्ण अवतार करिते विहार। भ्रापने स्वतन्त्र राधा प्रकृति भ्राकार ॥६१ प्रकृति पुरुष येन दो ह भ्रात्मा तनु। दों है एक तनु कार्य्य बुिक हैला भिनु ॥७० राधा नाम धरे कृष्ण श्राराधना काज। परिचर्या करे लैया गोपिका समाज ॥७१ प्रेमभक्ति करे गोपी शत शत शाखा। प्रकृति स्वरूप सेइ एकला राधिका ॥७२ कृष्णे समर्पये सब देहेर स्वभाव। नित्य नूतन ताय बाढ़े अनुराग ॥७३ एइ परिचर्या धर्म ना बुिकल केहो। एइ कथा कहे यत भागवत सेहो।।७४ आरं आर द्वापरेते अंशे करे कर्म। धर्म संस्थापन करे ना बुभागे मर्म ॥७४ घमं बलि दान व्रत तपोधमं कहि। धर्म करि समर्पण करे सबे ताहि ॥७६ एइ त कारगे प्रभु प्रकाशिल निज। तबुं ना बुिकल केहो धर्माधर्म वीज ॥७७ कलियुगे गौरदेह प्रकाशे स्रापना। युग भ्रवतार कार्य्य प्रकाशये प्रेमा ॥७६ राधार बरणे अङ्ग गौर अङ्ग हैया। राधिकार भाव रस ग्रन्तरे करिया ॥७६ सेइमाबे कान्दे एइ रसिक शेखर। विकशित कदम्ब पुलक कलेबर।।५० सेइ प्रेमें गरगर मातोयाल हैया। हुङ्कारगर्जन करे कान्दिया कान्दिया।।ऽ१ से गर्जन शुनि श्रचेतन कलिकाल। चेतन पाइया सबे ग्रानन्द विशाल ॥ ६२ ते इ राधाकृष्ण बलि नाचे कान्दे हासे। भ्रन्धकार दूरे गेल पाइल प्रवाशे ॥ ५३ हापरे उपजे कृष्ण प्रेममय तन। कलि ग्रचेतन लोक करये चेतन ॥ ८४ प्रेम प्रकाशये गोरा करि दीनभाव। ग्रापना विलाय ग्रापे माने कत लाभ ॥८५ एहेन ठाकुर कोन् कैल ठाकुराल। ना भजिते प्रेम देइ नाहिक विचार ॥६६ एतेक बलिये युग अवतार एइ। एइ पूर्ण अवतार प्रकाशिल सेइ।।८७ ग्रार कलियुगे नारायरा अवतार। श्रीकृष्ण द्वापर युगे नाम से ताहार ॥ ८८ शुकपक्ष पाखा जिनि बरण याहार। इन्द्रनीलमिए। द्युति कहे टीकाकार ॥५६ एइ कलियुगे गौरचन्द्र पूर्णब्रह्म। श्रंश प्रवेशिल इथे कहिल ए मर्म ॥६० पूर्ण पूर्ण अवतार चैतन्य गोसाँइ। एहेन करुणानिधि ग्रार केहो नाइ ॥६१ कार्यं भ्रवतार युग भ्रवतारे एक। युग भ्रनुरूप ते इ गौर परतेक ॥६२ कलि पीत सङ्कीर्त्तन धर्म शास्त्रे कहे। एइ विश्वम्भर प्रभु कभु ग्रान नहे।। ६३ विचारिया पण्डित सब दढ़ाइल हिया। भापना सम्बरे प्रभु काल से बुिक्सया ॥६४ सब सम्बरिल प्रभु तिलेके तखन। विश्वम्भर गौरहरि उठिल वचन ॥६५ सब लोक काएगाकारिंग ग्रपरूप कथा। साते पाँचे अनुमानि याय यथा तथा ॥६६ श्राश्चर्यं थाकिल कारो सन्देह हृदय। कि देखिल विश्वम्भर चरित्र ग्राशय ॥६७

लोक मुखे ये शुनिल विश्वम्भर कथा।
साक्षात देखिल एइ जगत करता॥६ =
ग्रानन्दे भरल देह देइ जय जय।
धन्य गोरा गुरागाथा ए लोचन गाय॥६६

श्रीराग । दिशा। ओकि होरे गौराङ्ग जय जय ॥ मुच्छी ॥ किना मोर गौराङ्ग प्रेम अमिया आनन्द किना मोर गौराङ्ग ओकि आरे जय जय ॥ध्रु॥ ग्रार एकदिन प्रभुवसि निजघरे। ग्रापन ग्रन्तर कथा परकाश करे।।१ निज तेज ग्रमिया पूरित सब देह। निरिख ना पारि भलमल करे गेह।।२ मायेरे देखिया बैल शुन मोर बोल। एक महादोष मुइ देखियाछि तोर ॥३ एकादशी तिथि स्रन्न ना खाइबे स्रार। यतने पालिवे तुमि ए बोल ग्रामार ॥४ मेघगम्भीर नादे कहिल मायेरे। शुनि माता सबिस्मिता संभ्रम ग्रन्तरे ॥५ सङ्कोच संभ्रम प्रेम भरिल शरीरे। पालिब तोमार स्राज्ञा बले धीरे धीरे॥६ शुनिया मायेर बोल सन्तोष हृदय। धर्म बुभाइला प्रभु अन्तर सदय।।७ सेइ काले एक द्विज ग्रासि ग्राचम्बिते । म्रानि दिल गुया पान म्रति शुद्धचिते ॥ द हासिया तखने प्रभु गुबाक खाइल। क्षागोक ग्रन्तरे पुन मायेरे डाकिल ॥६ मायेरे कहिल प्रभु श्रामि याइ देह। यतने पालिह तुमि निज सुत एह ॥१० इहा बलि क्षणार्द्ध निश्चेष्ट हैया रहि। दण्ड परगाम करे लोटाइया मही ॥११ निःशब्दे रहिला पुनः शची तरासित। गङ्गाजल मुखे देइ हृदय त्वरित ॥१२ क्षिणोक तस्वन प्रभु हइला सम्बित। सहज रूपेर तेजे घर ग्रालोकित ॥१३ मायेरे कहिला प्रभु म्रामि याइ देह। ए कथार तत्त्व कहिबारे आछे केहो ॥१४ मुरारि गुप्त वेजा प्रभुर ग्रन्तरीए। सर्व तत्त्व वेता सेइ भकत प्रवीगा ॥ १५ दामोदर पण्डित पुछिल तार स्थाने। ए कथार तत्त्व मोरे कह महाजने ॥१६ किबा माया कैल प्रमु किबा कोन शक्ति। इहार विचार मोरे करि देह युक्ति ॥१७ मुरारि कहये शुन शुन महाशय। श्रामि कि सकल जानि कृष्ऐर श्राशय ॥१८ ये किछु कहिये निज बुद्धि ग्रनुमाने। युक्ति सिद्ध हय यदि राखिह पराणे ॥१६ श्रवण दर्शन घ्यान ग्रार सङ्कीर्त्तने। हृदये प्रवेशे प्रभु निज भक्तजने ॥२० निज देह देह नहे निर्गुरा आकार। गुएो से गुएोर भोग ग्राचार विचार ॥२१ एतेके भक्त देह देह करि माने। स्वच्छन्द विहार ताँहि सब श्राचरए।।।२२ निजपूजा अधिक भकत पूजा माने। पूजार संग्रह ताते जाने मने मने ॥२३ ग्रापने ठाकुर सेइ तदधीन जन। लोक ग्राचरएो माया बलि दुइ जन ॥२४ श्रापना श्रधिक केने मानये भकत। ए कथा बुभिते नारे सकल जगत ॥२५ रसमय विग्रह लावण्यमय देह। सकल सम्पदमय निरमिल सेह ॥२६

विलास विनोदलीला विने नाहि आर। निर्गुरा बलिया गालिदेइ कोन छार ॥२७ मायार कार्षे त्रापें ना हय बेकत। भक्त देहे विलास करये ग्रविरत॥२६ भकर भोजन निद्रा शयन विलास। ताहातेइ कृष्णसुख हये त प्रकाश ॥२१ भक्तजन म्रार जन म्राचरण एक। देहेर स्वभावे एक देखि परतेक ॥३० परेतेक देखि हय मानुष गेयाने। कोथा कृष्ण, मानुष ये देखिये नयाने ॥३१ कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर निरगुण ब्रह्म। मानुष शरीरे कार प्राकृतिर कर्म ॥३२ इहा बलि नाहि मानि ग्रधम से जन। भक्तदेहे प्रमुदेह जानये उत्तम ॥३३ एइ अनुमान कथा मीर मने लय। स्रापने बुिभया चित्ते करं ये जुयाय ॥३४ सदा कृष्णामय तनु वैष्णाव जानिय। श्रीवेद पुरागा भागवतेते शुनिये ॥३४ यार पद पांशुते पवित्र सर्वजन। गङ्गादि करिया तीर्थ सवार पावन ॥३६ हेन जनार देहे ये ग्रथम करे बाद। ना बुक्ति।। सेइजन करे अपराध ॥३७ एइमत दामोदर मुरारि गुपते। निवदिल कथा दोँहे हरिषत चिते ॥३० श्रापनार देह प्रभु देह नाहि गरो। भकतेर देह से श्रापना करि माने ॥३६ एतेक विचार कैल सेइ दुइ जने। शुनि ग्रानन्दित कहे ए दास लोचने ॥४०

निभाष राग । दिशा ॥ ओकि होरे हय हय ॥ मूच्छी ॥ ना हारे हय हय ना हारे मोर प्राग द्विजवाँद नारे हय ॥ घ्रु॥

सर्वजन शुन ग्रार ग्रपरूप कथा। याहा शुनि सबार हृदये लागे व्यथा ॥१ गुहर ग्राश्रमे सर्व वेदतत्त्व जानि । घरेते ग्राइला जगन्नाथ द्विजमिंग ॥२ दैव निवन्त्रे ताँर ज्वर ग्राइल देहे। विपरीत ज्वर देखि तरास उठये ॥३ शचीर कान्दना स्रति व्याकुल देखिया। प्रवोध करेन प्रभु तत्त्व बुफाइया ॥४ मरण सबार माता स्राछये निश्चय। ब्रह्मा रुद्र समुद्र पर्वत हिमालय ॥५ इन्द्र वरुगा भ्रग्नि काले सर्व नाशे। मरण लागिया केने पाइछ तरासे ॥६ तोर बन्धुगण यत ग्रानह एखन। सबे मिलि कृष्णनाम कराह स्मरण ॥७ बान्धबेर कार्य्य मृत्युकाले सत्य जानि । स्मरण कराय प्रभु देव यदुमिण ॥ द गुनिया कुटुम्ब-बन्धुजन सब भ्राइला। प्रभुर वाड़ीते म्रासि मिश्रेरे बेढ़िला ॥६ परिएात बुद्धि यत बन्धुगरा छिल। काल प्रत्यासन्न देखि युकति करिल ॥१० विश्वमभर बले मागो ! कि कर बिलम्ब । एइक्षणे चाहि यत इष्ट-कुटुम्ब ॥११ इहा बलि माये पोये धरि निला ताँरे। बान्यबेर सङ्गे गेला जाह्नवीर तीरे ॥१२ बापेर चर्गा धरि कान्दे विश्वमभर। सम्बरिते नारे अश्रु गद गद स्वर् ॥१३ म्रामारे एड़िया <mark>बाप ! कोथा याह तुमि ।</mark> बाप बलि ग्रार डाक नाहि दिब ग्रामि ॥१४ भ्राजि हैते शुन्य हैल एघर भ्रामार। ग्रार ना देखिब बाप चरण तोमार ॥१५ म्राजि दशदिक शून्य म्रान्धियार मोरे। ना पडाबे यत्न करि धरि निज कोरे ॥१६ ऐछन शुनिया वागाी कहे जगन्नाथ। सकरुग कण्ठ ग्रति नाहि सरे बात ॥१७ गदगद स्वरे बले शुन विश्वम्भर। कहिल ना याय मोर ये छिल ग्रन्तर ॥१८ रघुनाथ चरणे सहिलुँ मुइ तोमा। तुमि पाछ कीनकाले पासरिबा ग्रामा ॥१६ इहा बलि हरि हरि करये स्मरण। गङ्गाजले नाम्बाइल सकल ब्राह्मण ॥२० गलाय तुलिया दिल तुलसीर दाम। चतुर्दिके बन्धुगरो लय हरिनाम ॥२१ चतुर्दिके हय हरिनाम सङ्कीर्त्तन। हेनकाले द्विजोत्तमेर वैकुण्ठे गमन ॥२२ वैकुण्ठे चलिला द्विज रथ ग्रारोहणे। घरणी विदाय देइ शचीर क्रन्दने ॥२३ पतिर चरण धरि कान्दे लोटाइया। मो याब ग्रामारे लह सङ्गति करिया ॥२४ एतकाल घरि तोर सेबा केलुं श्रामि। वैकुण्ठे चलिला तुमि स्रामा थुइ भूमि ॥२५ शयने भोजने मुइ सेबा कैलुं तोर। म्राजि दशदिक शून्य ग्रन्थकार मोर ॥२६ ग्रनाथिनी हैलुं तोर छोट पुत लैया। निमाइ रहिबे कोथा कार मुख चाइया ॥२७ जगत दुर्लभ तोरे तनय निमाइ। सकल पासरि याह आमार गोसाँइ॥२८

मायेर कान्दना देखि बापेर मरगो। कान्दये शचीर सुत अभोर नयने ॥२६ गजमतिहार येन गाँथिल सुताय। नयाने गलये जल विशाल हियाय ।।३० भक्तगरो इष्टगरो हाहाकार करे। प्रभुर कान्दनाय कान्दे सकल संसारे ॥३१ शान्त कराइल ंसबे मधुर वचने। सृष्टि नष्ट हय प्रभु तोमार क्रन्दने ॥३२ नारीगरो प्रबोध करिल शचीदेवी। गोराचान्देर मुख देखि सब पासरिबि ॥३३ ग्रापने सुधीर प्रभु सव सम्बरिया। काल यथोचित कर्म करिल सत्किया ॥३४ तबे वेदविधि मते ये छिल उचित। करिल बापेर कर्म कुटुम्ब वेष्टित ॥३५ पितृभक्त प्रभु तबे पितृयज्ञ कैल। क्रमे क्रमे यथाविधि ब्राह्मणेरे दिल ॥३६ तोयाधार अन्न भोजनादि द्रव्य यत । ब्राह्म ऐरे दिला प्रभु पितृ भकत ॥३७ जगन्नाथ वैकुण्ठगमन एइ कथा। आपने से द्विजोत्तम गौरचन्द्रेर पिता ॥३८ श्रद्धावन्त जने यदि एइ कथा शूने। वैकुण्ठे चलये सेइ गङ्गाय मरएो ॥३६ गोराचाँद देखि शची छाड़ये निश्वास। पितृशून्य पुत्र पाछे पायेन तरास ॥४० विद्यारसे चित्त यदि डुवये इहार। तबे मनःसुबे पुत्र गोङाय ग्रामार ॥४१ हेन श्रद्भुत कथा शुन सर्वजन। गौराङ्ग चरित्र किछु कहये लोचन ॥४२

धानशीराग। दिशा। आरे आरे हय हय। गौराङ्ग आमार हय हय ॥ध्रा। एकदिन शची गौरहरि करे धरि। पड़िते गौराङ्गे दिल नियोजित करि॥१ सकलं पण्डित स्थाने पुत्र समर्पिया। बोलये कातरे देवी विनय करिया॥२ पड़ाइह मोर पुत्रे तोमरा ठाकुर। राखिबे म्रापन काछे ना राखिबे दूर ॥३ पितृशून्य पुत्र मोर पिरीति करिबे। म्रापन तनय हेन इहारे जानिबे ॥४ शुनिया पण्डित सब सङ्कोच ग्रन्तरे। कहिते लागिला किछु विनय उत्तरे ॥ १ मो सवार भाग्य एतदिने से जानिल। कोटि सरस्वती कान्त ग्रामरा पाइल ॥६ अखिले पड़ाबे इहो निज प्रेम नाम। सर्वलोक गुरु इँहो सवार प्रधान ॥७ श्रामराह पड़िब इँहार सन्निधाने। निश्चय जानिह माता ए सत्य वचने ॥ शुनि शचीदेवी बैल विनय वचन। पुत्र समिपया ग्राइला ग्रापन भवन ॥६ हेनमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर। पड़िबारे गेला विष्णुपण्डितर घर ॥१० सुदर्शन श्रार गङ्गादास ये पण्डिते। पिंडला जगत गुरु ता सबार हिते ॥११ लोक ग्राचरगो माया मानुष विग्रह। पड़ये पड़ाय विद्या लोक अनुग्रह ॥१२ पण्डित श्रीसुदर्शन घरे एकदिने। परिहास करे प्रभु सतीर्थेर सने ॥१३ वङ्गजेर कथा कहे बड़इ रसाल। श्रिति मनोहर हासि श्रमिया मिशाल ॥१ ४ एइमते रङ्गे-ढङ्गे कत दिन गेल। वनमाली आचार्य देखिव मने हैल ॥१५ तारे देखिबारे तार भ्राश्रमेते गेला। देखि से प्रगति करि सम्भ्रमे उठिला ॥१६ करे धरि तार सने चिल याय पथे। कौतुक रहस्य कथा कहिते कहिते ॥१७ हेनकाले वल्लभ से आचार्येर कन्या। रूपे गुरो कुले शीले त्रिजगते धन्या ॥१८ गङ्गा स्नाने याय देवी सखीर सहिते। विश्वम्भर हरि तारे देखे ग्राचिम्बते ॥१६ एकदृष्टे चाहे प्रभु विस्मित नयने। देखिया जानिल तार जन्मेर कारगे ॥२० लक्ष्मी ठाकुरागी ताहा इङ्गिते बुभिल। प्रभुपादपद्य घूलि शिरे करि निल ॥२१ ग्राचार्य्य से वनमाली बड़इ चतुर। बुिमल प्रन्तर कथा प्रेमेर अङ्कुर ॥२२ ग्रार दिन वनमाली ग्राचार्य्य ग्रापने। ग्रानन्द हृदये गेला शचीर भवने∘।।२३ हासिया प्रगाम कैल शचीर चरगो। प्रणित करिया कहे मधुर वचने ॥२४ तोमार पुत्रेर योग्य ग्राछे एक कन्या। रूपे गुगो शीले सेइ त्रिजगते धन्या ॥२५ वल्लभ ग्राचार्य्य कन्या ग्रति सुचरिता। यदि इच्छा थाके कह हृदयेर कथा ॥२६ तबे शचीदेवी शुनि ग्राचार्येर वचन। ए म्रति बालक मोर पड़ुक एखन ॥२७ पितृशून्य पुत्र मोर पड़ुक कतदिन। ताहाते करह यत्न हउक प्रवीगा ॥२८ शुनिया स्राचार्य्य तबे सन्तोष ना पाइल । बिरस वदन करि घरते चलिल ॥२६ काँदिते काँदिते चले व्याकुल ग्रन्तरे। हा हा गोराचाँद वलि डाके उच्चै:स्वरे ॥३० मोर भाग्ये ना करिले पतित पावन। वाञ्चाकल्पतरु नाम घर कि कारण ॥३१ मोर वाश्चा यदि ना पूर्ण कैले ग्रापने। वाश्चाकल्पतरु नाम धरिबे केमने ॥३२ जय जय जय द्रौपदीर लज्जाभय हारी। जय गजराजके कुम्भीर मुखे तारि ॥३३ जयं अजामिल गिएकारं त्रागदाता । ग्रामारे से त्राण कर ग्रखिलेर पिता ॥३४ एथा गुरुगृहे प्रभु जानिल ग्रन्तरे। म्राचार्य्य शोकेते यत हैयाछे कातरे ॥३५ ग्रास्ते व्यस्ते पुस्तक सम्बरि भगवान । गुरु सम्भाषिया प्रभु करिला पयान ॥३६ माताल कुझरे येन गमन सुन्दर। गौरतनु भ्रलङ्कारे करे फजमल ॥३७ चाँचर केशेर बेश ग्रस्तिल मोहन। श्रधर बान्धुलि फुल मुकुता दशन ॥३८ चन्दने चिंचत मनोहर ग्रङ्ग शोभा। तनु सूक्ष्म बसन पिन्धन मनोलोभा ॥३६ कत कोटि कामेर नृपति गौरहरि। कुलवती कलङ्क विथार देहघारी ॥४० म्राचार्य्यं लागिया प्रभुर त्वरिते गमन । वाञ्चा कल्पतरु नाम बलि ए कारएा ॥४१ भ्राचार्यं काँदिया से डाके पथे पथे। हा हा गोराचाँद बलि ग्राहसे ऊर्द्वहाते ।४२ हेनकाले महाप्रभु गुरु गृह हैते। भ्रासिते हइल देखा भ्राचार्यं सिह्ते ॥४३ ग्राचार्य्य पड़िला पाये दण्डवत हैया। तुलिलेन महाप्रभु हासिया हासिया ॥४४

नमस्कार करि कैल गाढ़ ग्रालिङ्गन। कोथा गियाछिला बैल मधुर बचन ॥४५ म्राचार्य्यं कहये शुन शुन विश्वम्भर। श्रामि गियाछिलुँ एइ तोमादेर घर ॥४६ तोमार जननीदेवी अति सुचरिता। गोचर करिलुं चित्ते छिल येइ कथा ॥४७ तोमार विभार योग्य स्राछे एक कन्या। वन्नभ ग्राचर्यं कन्या सर्वगुरो धन्या ॥४८ ए कथा तोमार माता शुनि श्रद्धाहीन। घरेरे चलिला ग्रामि ग्रन्तर मलिन ॥४६ किछुना बलिला प्रभु शुनिया बचन। मुचिक हासिया घरे करिला गमन ॥५० से चातुरी लावण्य मधुर मन्द हासि। हेरिया स्राचार्य्य मने हैल स्रभिलाषी ॥५१ जानिलेन मोर काड़च अवश्य हइब। म्रन्तरे जानिल प्रभु विवाह करिब ॥५२ घरेरे आइला आचार्य्य आनिन्दत हैया। प्रभुर चरित्र सब हृदये भरिया ॥ ५३ घरे ग्रासि जननीरे बैल विश्वम्भर। वनमाली स्राचार्य्येरे कि दिला उत्तर ॥५४ विमना देखिल श्रामि तारे पथे याइते। सम्भाषे ना पाइलुं सुख ग्राचार्य्य-सहिते ॥५५ तार श्रसन्तोष केने करियाछ तुमि। विमना देखिया चित्ते दुःख पाइ ग्रामि ॥५६ शुनिया पुत्रेर बाएगी शची सुचतुरा। इङ्गिते बुिभया हैल हृदय सत्वरा ॥५७ त्वराय मानुष गेल ग्राचार्यं ग्रानिबारे। र्सवाद श्रुनिया ते हो ग्राइला सत्वरे ॥ १८ **ब्रानन्दे पूरित** तनु गदगद हैया। शची काछे उपनीत प्रणत हइया ॥ १६

दण्डवत करि लैल चरगोर धूलि। कि कारगो स्राज्ञा मोरे करिला ईश्वरी ॥६० शुनि शवीदेवी तबे श्राचार्य्य बचन। म्रादर करिया तारे कहेन तखन<sub>॥६१</sub> पूरुवे ये वैले ताहार करह उद्योग। विश्वम्भरे विभा दिब सबार सन्तोष ॥६२ श्रामार श्रधिक स्नेह तोर विश्वम्भरे। आपने करिबे सब कि बलिब तोरे ॥६३ विश्वमभर विवाह निमित्ते ये कहिले। श्रापने उद्योग कर कहिल तोमारे ॥६४ इहा बलि वनमालि ग्राचार्यं उत्तम। पालिब तोमार त्राज्ञा कहिल बचन ॥६५ इहा बलि वल्लभ ग्राचार्य्य बाड़ी गेला। वन्नभ ग्राचार्य्य ग्रति सम्भ्रमे उठिला ॥६६ बसिते ग्रासन दिल विनय करिया। निज भाग्य मानि किछु कहये हासिया॥६७ बलिल ग्रामार भाग्ये तोर ग्रागमन। किका कार्य्य आछे एवे कह ना कथन ॥६६ वन्नभ मिश्रेर कथा शुनिया ग्राचार्य । प्रबन्ध करिया कहे हृदयेर कार्य्य ॥६६ सर्वकाले ग्रामारे करह तुमि स्नेह। स्नेहबन्दी हैया ग्रामि ग्राइलुँ तोर गेह।।७० मिश्रपुरन्दर सुत श्रीविश्वम्भर। कुले शीले गुर्णे तेह सर्बाशे सुन्दर ॥७१ श्रामि कि कहिते पारि ताँर गुरोर कथा। एकत्र सकल गुरो पड़िल विधाता ॥७२ कि कहिब ताँर गुए। गाय सर्वलोके । शुनियाछ ताँर गुए। सर्वलोक मुखे ॥७३ तोमार कन्यार योग्य बर विश्वम्भर। कहिल सकल यदि मने लय तोर ॥७४

एइ कथा शुनिया मिश्र मने अनुमानि। ए कथा स्रामार भाग्ये कहिले ये तुमि ॥७५ ग्रामि धनहीन किछु दिवारे ना पारि। कन्या मात्र आछे मोर परमा सुन्दरी ॥७६ इह जानि स्राज्ञा यदि करेन स्रापने। कन्या दिव विश्वमभर जामाता रतने ॥७७ देव पितृगरा मोर हइबे ग्रानन्दे। यबे मोर कन्या विभा दिब गौरचन्द्रे ॥७८ अनेक तपेर फले सब हेन कर्म। ततोधिक बन्धु नाहि कहिल ए मर्म ॥७६ एइ मोर मनः कथा रजनी दिवस। वदने प्रकट करि नाहिक साहस ॥५० एइमते दुइ जने कथा निवेड़िल। ग्राचार्य्य शचीर स्थाने पुनः निबेदिल ॥५१ शुनिया से शचीदेवी बड़ तुष्ट हइल। वनमाली ग्राचार्घ्येर ग्राशीर्वाद कैल ॥ ६२ इष्ट कुटुम्ब ग्रानि निवेदिल कथा। ग्रानन्दे भरल तनु ग्रति हरिषता ॥ ५३ कुटुम्ब बान्धब यत सबे आज्ञा दिल। विचार करिया सबे भाल भाल बैल ॥५४

चतुर्थं अध्याय

कंशोर लीला
वराड़ी राग। दिशा।
भोर प्राण आरे द्विजचाँद नारे हय।।ध्रु॥
तेबे शची निजसुत वदन चाहिया।
मधुर बचने किछु कहे त हासिया॥१
शुन शुन विश्वम्भर मोर सोगार सुत।
चन्नम मिश्रेर कन्या ग्रति ग्रद्भुत ॥२

तोर विवाहेर योग्य मोर मने लय। हेन पुत्रवधू मोर कत भाग्ये हय।।३ विचार करिया कर विचित्र समय। द्रव्य ग्राहरण कर ये उचित हय ॥४ जुनिया मायेर कथा विश्वम्भर राय। ग्रानिल सकल द्रव्य यतेक जुयाय ॥५ दैवज्ञ ग्रानिल ग्रार उत्तम पण्डित। करिल त श्रभदिन समय ग्रिङ्कित ॥६ सेड् श्रभदिन श्रभ समय ग्राइल। ब्राह्मण सज्जन सब ग्रानन्दे घाइल ॥७ श्रानन्दे भरल सब नदीया नगरी। उथलिल सुखसिन्धु त्रापना पासरि ॥ इ नाइग्रो सुइग्रो लैया शची करे शुभकार्य्य। प्रभु ग्रधिवास करे सकल ग्राचार्य्य ॥६ चतुर्दिके वेदघ्वनि करये ब्राह्मण्। शङ्ख दुन्दुभि बाजे मङ्गल लक्षरा।।१० दीपमाला पताका शोभित दिगन्तरे। सुगन्धि चन्दन माला अति मनोहरे ॥११ सकल क्राह्मरो प्रभुर कैल अधिवास। कोटि काम जिनि रूप हैल परकाश ॥१२ भलमल करे ग्रङ्ग छटा ग्रालोकित। देखिया द्राह्मग् सब भेल चमकित ॥१३ सुगन्धि चन्दन माला ब्राह्मगोरे दिल। घन घन ताम्बुल दाने बड़ तुष्ट कैल ॥१४ कन्या अधिवास करे वल्लभ म्राचार्य्य । सुमङ्गल कर्म करे लैया द्विजवर्य्य ॥१५ ग्रनन्य सौरभ गन्ध मोल्य सुचन्दन। ग्रधिवासे भूषा कैल जामाता रतन ॥१६ ग्रिधवास समाधान रजनीर शेषे। पानी साहि बलि सबे हइल उल्लासे ॥१७ नाना वाद्य एककाले हइल तरङ्ग । कुलबध् सबाकार व्रत हैल भङ्ग ॥१८ युवती उमती हैला नदीया नगरे। गौराङ्ग विवाह रस समुद्र हिल्लोले ॥ १६ यूथे यूथे नागरी चलिला बिप्रबद्ध। अवनी मण्डल से मण्डली येन बिधु ॥२० क्रङ्क नयनी चारु कुझर गामिनी। भाजमल ग्रङ्गतेज मदन दापुनि ॥२१ केश बेश बसन भूषरा ग्रनुपाम। हेरिले हरिते पारे मुनिर पराण ॥२२ हासिते दामिनी काँपे बचन अमिया। हास परिहास चले ढुलिया ढुलिया ॥२३ गाइछे गौराङ्ग गुरा मधुर ग्रालापे। स्वर पश्च घ्वनिते अनङ्ग अङ्ग काँपे ॥२४ नासाय वेशर शोभे मुकुता हिल्लोले। नक्षत्र पडिछे येन ग्राकाशमण्डले ॥२४ शचीर मन्दिरे ग्राइला कुलबधु गए। सबाकारे दिला गन्ध गुबाक चन्दन ॥२६ चलिला नागरी सबे पानी साहि बारे। मञ्जल ग्रानन्दरस प्रति घरे घरे ॥२७

तुड़ी राग।
सविद्रम रजनी चन्द्रमुखी बाला।
सुस्वर सङ्गीत गो गाइबे गोरालीला।।
के के आगे याइबे गो, गोरागुण गाइबे गो,
चल याइ पानी माहिबारे।
हिया उथले चित केबा पारे घरिबारे।।ध्रु।।
केहो पट्टबिलासिनी केहो पीतबासे।
ढुलिते ढुलिते याय ग्रङ्गेर वातासे।।१
सुगन्धि चन्दन माला ढाकि लेह करे।
गोरा ग्रङ्ग परश किंब सेइ छले।।२

कर्पर ताम्बूल लेह यत्न करि हार। करे करि घार गोरार दिव हाते हाते ॥३ शची श्रागे श्रागे करि याइव पाछे पाछे। श्रासिते याइते गो दाँड़ाब गोरार काछे॥४ श्राइश्रो सुइश्रो मिलिया कौतुक रसरङ्गे। पानी साहिल गुरा गाय ए लोचन दासे॥४

भाटियारी राग। श्रानन्दे सानन्दे सेइ राजि सुप्रभाते। यथाविधि कर्म करे ग्रति हरिषते ॥१ स्नान दान कर्म कैल ये विधि उचित । देवपूजा पितृपूजा करिल विहित ॥२ नान्दीमुख श्राद्ध कैल ये विधि विधान। सकल सम्पूर्ण भोज्य ब्राह्मगोरे दान ॥३ नर्त्तकेर दिल द्रव्य ग्रार भाटगए।। सबार सन्तोष कैल नाना द्रव्य दाने ॥४ द्रव्येर ग्रधिक माने मधूर बचन। देखिया जुड़ाय हिया चिन्द्रम वदन ॥१ प्रबोध करिल यार येइ अनुमान। विवाह उचित प्रभु पुनः करे स्नान ॥६ नापिते नापित क्रिया कैल सेइ काले। श्रङ्ग उद्दर्तन करे कुलबध् मिले।।७ सुधाकरमय गोरा रूपेर पाथार। डुबिल तरुणीर मन ना जाने साँतार ॥ द परशे भवश भ्रङ्ग हइल सबाकार। गदगद वचन नयाने जलधार ॥१ हेरइते पहुँ मुख कि भाव उठिल । मरमे मदन जबरे ढिलिया पहिल ॥१० केहो बाहु घरि रहे स्रथिर हइया। केहो रहे उद्वर्त्तन श्रीग्रङ्गे लेपिया ॥११ केहो बुके पदयुग धरिया स्रानन्दे। भुजलता दिया से वान्धिल परवन्धे ॥१२ केहो चित्तपित हैया नेहारे गाँराङ्गे। केहो जल देह शिरे मदन तरङ्गे ॥१३ उन्मत हइया केहो हासे घने घने। सतीत्व नाशिल हेरि गौराङ्ग वदने ॥१४ अभिषेक कैल प्रभुर सुरनदो जले। देखि सर्वजन भासे त्रानन्द हिल्लोले ॥१५ स्नान समाधिया प्रभु बसिला ग्रासने। बेढ़िल नागरीगए। शचीर नन्दने ॥१६ नानाविध बाद्य बाजे सुमधुर ध्वनि। चतुर्दिके हुलाहुलि जय जय शुनि ॥१७ तवे शचीदेवी लइ ग्राइग्रो सुइग्रो यत। त्रादरे पूजिल यार येइ समुचित ॥१८ सबारे पूजिला गृहागत बन्धु यते। किंहल सबारे देवी हृदय वेकत ॥१६ पतिहीन मुइ छार पुत्र पितृहीन। तो सबार पूज्य कि करिब ग्रामि दीन ॥२० ए बोल बलिते शची गदगद भाष। भिजिल ग्राँखिर नीरे हृदयेर बास ॥२१ एछन कातर वाणो शची यबे बैल। शुनि विश्वम्मर पहुँ हेँटमाथा कैल ॥२२ चिन्तिते लागिला मोर पिता गेला कोथा। पुड़िते लागिल हिया पाइल बड़ व्यथा ॥२३ मुकुता गाँथिल येन चक्षे पड़े पानी। देखिया तरस्त हैला देवी शचीराणी ॥२४ श्रार यत नारीगगा तार पाशे ख्रिल। प्रभुर कान्दना देखि कान्दिते लागिला ॥२४ शची वले केने बाछा निरस वदन। एहेन मङ्गल कार्य्ये कान्द कि कारण ॥२६ सकल संसारे मात्र तुमि मोर धन। विमरिष हैल प्राग् छाडिब एखन ॥२७ शुनिया मायेर वाणी प्रभु विश्वम्भर। बापेर हुताशे कण्ठ गदगद स्वर ॥२५ प्रात:काले शशी येन मलिन चदन। नवीन मेघेर येन गभीर गर्जन ॥२६ मायेरे कहिल प्रभु शुन मोर कथा। कि लागिया एतदूर तोर मनोव्यथा ॥३० किया धन नाहि तोर किबा पाइले दुख। दीन एकाकिनी हेन कह ग्रतिरूख ॥३१ पिता अदर्शन मोर समराइले तुमि। केमन करिछे हिया कि बलिब स्रामि ॥३२ एकजने दु'वार देह गुबाक चन्दन। प्रचुर करिया देह यत लय मन ॥३३ सर्वाङ्ग लेपहं संबार सुगन्वि चन्दने। यथेष्ट करिया देह चिन्ता नाहि मने ॥३४ पृथिवीते केहो यह नाहि करे लोके। इङ्गिते करिल ताहा कहिल तोमाके ॥३५ ए बोल शुनिया शची कहे धीरे घीरे। मधुर बचने शान्त कैला विश्वम्भरे ॥३६ येनरूप आदेश करिल विश्वम्भर। तेनरूप तुषिल से ब्राह्मण सकल ॥३७ हेनकाले वल्लभ आचार्य्य निज घरे। बाह्मण सहिते देव पितृपूजा करे ॥३८ ग्रापन कन्यारे नाना ग्रलङ्कार दिल। गन्ध चन्दन माल्ये सुबेश करिल ॥३६ शुभक्षरण निकट बुिमया द्विजबर। ब्राह्मण पाठाइया दिल ग्रानिवारे बर ॥४० एथा विश्वमभर पहुँ वयस्येर सङ्गे। ग्रति ग्रदभुत देश करये श्रीग्रङ्गे ॥४१ गन्ध चन्दने श्रङ्ग करिल लेपन। ललाटे तिलक येन चाँदेर किरण ॥४२ मकर कुण्डल गण्डे करे फलमल। मुकुतार हार शोभे हृदय उपर ॥४३ काजरे उजर राता कमल नयान। भुरूयुग येन दुइ कामेर कामान ॥४४ म्रङ्गद कङ्करण दिव्य रतन म्रङ्गरी। भारमल अङ्ग तेज च शहिते ना पारि ॥४५ दिव्य माल्य परिधान रक्तप्रान्त बास । गन्त्रे मह मह करे अङ्गीर वातास ॥४६ सुवर्ण दर्परा करे येन पूर्णचन्द्र। हेरि लोक निज हिया ना हय स्वतन्त्र ॥४७ बधुगरा बिकल हइल रूप देखि। रूप देखिया नारी ना नियड करे ग्रांखि ॥४८ ग्रथिर नारीगए। शिथिल बसन। मिथल भुजङ्गकुल खगेन्द्र येमन ॥४६ चित्त हरिया निल सबार एक काले। मन मीन घरिया राखिल रूप जाले ॥५० हरिग्गीनयनीगण गौराङ्ग देखिया। बलिते ना पारे से धरिते नारे हिया ॥ ५१ भुरूभिङ्ग ग्राकर्षेणे रिङ्गिणीर गण। दोलमान हृदय करये अनुक्षण ॥ ५२ से हास्य माधुरी यार पशिल हियाय। मरमे मरिल सेइ मदन व्यथाय ॥ १३ से भुज विलाप रस परश लागिया। मानिनीर मानगरा चले लुकाइया ॥ ५४ माये नमस्करि प्रमु चले शुभक्षरो । उठिल मङ्गल घ्वनि जय हरिनामे ॥५५ दिव्य याने चड़े प्रभु वयस्य बेष्टित । देखि सर्वलोक ग्रति हरिषत चित ॥ ४६ यात्रा करि याय प्रभु वयस्येर सने। सम्मुखे नारुया नाचे गाये से गायने । १७ ब्राह्म ऐते वेद पठे भाटे रायबार। शिङ्गा बरगोँ बाजे भेउर काहाल ॥१६ नानाविध बाद्य बाजे पटाह मृदङ्ग। दोसरि मुहरि बाजे शुनिते श्रानन्द ॥५६ हरि हरि बोल शुनि जय जय नाद। म्रानन्दे नदोयार लोक भेल उनमाद ॥६० ठेलाठेलि घाय लोक पथ नाहि पाय। चमक लागिल तथा नागरी सभाय ॥६१ केहो केश नहि बान्वे ना सम्बरे बास। देखिबारे घाग्रोयाधाइ घन बहे स्वास ॥६२ काणाकाणि सानामानि नाहि ग्रार लाज। डाकाडाकि घाय सब नागरी समाज ॥६३ गरबी गरब सब दूरे तेयागिया। गौराङ्ग देखिते घाय उलसित हैया ॥६४ पथ विपथ केहो ना माने रिङ्गिग्गी। अनङ्ग तरङ्गे सब धाइल रमगी ॥६४ त्र<del>न्तरीक्षे देवग</del>गा दिव्ययाने चाय । गोरा ग्रङ्ग देखिबारे ग्रनुरागे धाय ॥६६ सुरबध्नगए। विश्वम्भर मुख चाहे। चतुर्दिके दिव्य नारी सुमङ्गल गाये ॥६७

बिहागड़ा राग।
जय जय जय, चौदिक सुखच्य,
गौराङ्गचाँदेर विवाह रे।
कुलबच्च मेलि, देइ हुला हुलि,
ग्रानन्दे मङ्गल गाह रे।।ध्रु।। १
न्यास वेश करि, पाटशाड़ी परि

काजर:देइ नयाने ।

विश्वम्भर विहा, सबजने मेलि, साजिया करल पयाने ॥२ हार केयूर, कङ्कणा कङ्कणी, नूपूर परल भाट। ग्रलका निकटे, सिन्दूर ललाटे, चन्दन बिन्दु तार हेठ ॥३ ताम्बूल अधरे, ताम्बूल वामकरे, े लीलाय ढुलि ढुलि याय। देखि विश्वमभर, येन पाँचशर, चैरय ना घरे हियाय ॥**४** ताम्बूल चर्वणे, हासिया बयाने, कुन्द दशन विकसि । बान्धुलि प्रवरे, दशन मधुकरे, पापे मधुलोभे बसि ॥ १ नागरी सारि सारि, चलिला कुतूहलि, मराल गमन सुठाम। मदनरस सब, विथार भ्रन्तरे, थिर बिशाल नयान ॥६ नाना बाद्य बाजे, शत शङ्ख गाजे, मृदङ्ग पड़ाह काहाल। ग्रानन्दे दुन्दुभि, बाजये डिण्डिमि, मुहरि बाजये रसाल ॥७ वीगा किपलास, वेगु मन्द्रभार, रबाब उपाङ्ग पालोयाजे । नदीया नगरे, प्रति घरे घरे, मङ्गल बाघाइ बाजे ॥द गौरचन्द्र मुख, देखि सर्वलोक, त्रानन्द नदीया समाज। कोटि काम जिनि, से रूप बाखानि, ्रह्र निरिख ना रहे लाज ।। ६ -

फुयल कबरी, चीर ना सम्बरि,
घाये उनमत बेशा।
पासरि पति सुत, वदन सुबेकत,
हिया परि फेले केशा।।१०
धनि धनि धनि, कहये रमणी,
ग्रान ना शुनये बाणी।
चौदिके हाटे वाटे, नागरीर ठाटे,
देखिते करल उठानि।।११
केहो बोगा बाय, केहो गीत गाय,
केहो बा घाय उल्लासे।
चौदिके जय जय, मङ्गल बिजय,
कहये लोचन दासे।।१२

भाटियारी राग । दिशा । ~ 😁 आनो देखो अपरूप गोरा पराण पुतुली नवद्वीपे। भय नाहि हियाय ये बले से बलु लोके। हेन मन करिछे गोरा तुनिया गाँख बुके ॥झु॥ हेनमते वल्लभ ग्राचार्य्य बाटी गिया। जय जय शब्द हैल स्राकाश भरिया।।१ शत शत दीप ज्वले उज्ज्वल पृथिवी। भजमल करे ताहे गोरा अङ्गेर छबि।।२ तबे त वल्लभ मिश्र पाद्य ग्रर्घ्य दिया। घरेते ग्रानिला बर मङ्गल करिया ॥३ तबे सेइ महाप्रभु छोड़लाते गिया। दाण्डाइला पोठोपरि उलसित हैया ॥४ पूर्शिमार पूर्णचन्द्र जिनिया वदन । ताहाते ईषत हासि अमिया मिलन ॥५ तपत काश्चन जिनि ग्रङ्गीर किर्ण। सुमेरु पर्वत जिनि देहेर गठन ॥६ ग्रङ्गद कङ्करण भुजे रतन ग्रङ्गरी। ग्रहण किरण करतल भलमिल ॥७

दिव्य से मालती माला दोले गोरा श्रङ्गे। सुमेरु उपरे येन गङ्गार तरङ्गे ॥ ५ मुकुटेर निकटे ललाट भाल साजे। काम कोटि कातर हेरिया रहे लाजे ॥६ श्रवणे कुण्डल दोले कि दिव तुलना। दूर कैल मानिनीर मानेर बासना ॥१० हेनमते महाप्रभु छोड्लाते आछे। बर उरियते तथा ग्राइग्रोगए। काछे ॥११ करिया बिचित्र बेश परि दिव्यबास। हातेते उज्वल दीप ग्रन्तर उल्लास ॥१२ श्राइग्रोगएा श्रागे, पाछे कन्यार जननी। बर उराथते घनी चिलला आपनि ॥१३ सात प्रदक्षिण कैल सात दीप हाते। चरगे ढालिल दिध हरिषत चिते ॥१४ बर उरिथया धनी चिल्ला आलय। शुभक्ष ए हैल सेइ गोध्रलि समय ॥१५ तबे सेइ वल्लभ ग्राचार्या द्विजबर। कन्या ग्रानिवारे ग्राज्ञा दिलेन सत्वर ॥१६ सुसजित सिंहासने बसि रूपवती। श्रङ्गेर छटाय भलमल करे क्षिति ॥१७ रतन प्रदीप ज्वले तार चारि पाशे। वदन जितिल पूर्णचन्द्र परकाशे ।।१८ सर्व ग्रङ्गे ग्रलङ्कार रतन काश्रने। म्रन्धकार दूरे याय याहार किरणे ॥१६ प्रभु प्रदक्षिए। करि फिरे सातबार। करजोड़ करि शिरे करे नमस्कार ॥२० अन्तःपट घुचाइल दो है दो हा देखि। दोँ है दोँ हा देखि दोँ हार नाचे दुइ ग्रांखि २१ चन्द्र रोहिएगी येन एकत्र मिलन। अन्योन्ये करये दो है कुसुमेर रण ॥२२

येन हर पार्वती दो है हैल मेला। छामुनि छाड़िल दो है ग्रानन्दे विभोला॥२३ चौदिके हरिष्विनि जय जय नाद। नाचये सकल लोक हरिषे उन्माद ॥२४ तबे से कमलापति विश्वम्भर पहुँ। एकत्रे बसिला वामपाशे करि बहु ॥२५ लज्जा नम्रमुखी से बसिला पहुँ पाशे। जामाता पूजये मिश्र ये विधान ग्राछे ।२६ यार पादपद्मे ब्रह्मा पाद्य निवेदिया। सृष्टिर करता हैल प्रसाद पाह्या॥२७ हेन से पदारिवन्दे पाद्य देइ मिश्र। याहार धेयाने घुचे संसार तिमस्र॥२६ महेन्द्र याहारे दिल नृप सिंहासन। हेन जाने देइमिश्र पीठेर ग्रासन ॥२६ ये प्रभु बसन घरे दिव्य पीतबास। ताहारे बसन देइ शुनिते तरास ॥३० एइमते क्रमे क्रमे ये विधि ग्राछिल। यज्ञ आदि यत कर्म सब निवेदिल ॥३१ वल्लभ ग्राचार्यं सम नाहि भाग्यवात्। भ्रापने बैकुण्ठनाथ लैल कन्या दान ॥३२ कि कहिब वल्लभ मिश्रर भाग्यराशि। यार घरे कैला प्रभु ए पश्च गरासि ॥३३ कन्या बरे एक गृहे भोजन करिल। शतशत कुलबध्न वासरे मिलिल ॥३४ युथे युथे तरुणी ब्राइल प्रभु काछे। बेढ़िया रहिल विश्वम्भर आगे पाछे॥३५ से वदन हास्य चन्द्र उदय देखिया। लज्जा तिमिर सबार गेल पलाइया ॥३६ बसिला सुन्दरी सब प्रभुर समीपे। से ग्रङ्ग वातासे रिङ्गिगीर ग्रङ्ग काँपे ॥३७

वसन वचन सब स्वलित हइल। नयान ग्रालस युत काहारो हइल ॥३८ केह ग्रङ्ग परशे ग्रनङ्गरङ्ग करे। हिलया पड़िला विश्वमभरेर उपरे ॥३६ केहो ग्रंनिमिषे थिर नयने निरीखे। चकोर चाँदेर लागि येन रहे सुखे।।४० नयन पङ्काजे सबे गोरा मुख पूजे। निजदेह परश लागिया केहो याचे ॥४१ पराधीन रङ्कः येन महाधन पाइया। सम्बरिते नाहि ठाँइ छाड़िते नारेमाया ॥४२ नाम विपर्यय केहो करे सबार घरे। विश्वम्भर गुर्ग भोरा परिहास करे ॥४३ केहोः बले गोराचाँद शुन मोर बोला। गुयाखानि देह लक्ष्मी निंदे हैल भोर ॥४४ ग्रापने तुलिया देह लक्ष्मीर वदने। देखुक सकल सखी हरिषत मने ॥४५ विश्वमभर केश केह आउलाइया बाँधे। बन्धन म्राकुति तार परशेर साथै ॥४६ केहो गुयालानि देय गोराचाँदेर मुखे। हिया दरदर तार पाय बड़ सुखे ॥४७ अङ्गे ढिल पड़े केही हिया उत्रोल। लक्ष्मीरे तुलिया देय गौराचाँदेर कोल ॥४५ केहो बले हेन भाग्यवती केबा ग्राछे। गीरचन्द्र हेन पति मिलियाछे काछे ॥४६ कोन तप कैल कोन् कैल वृत दान। देव श्राराधने कोन्, साधिल गेयान ॥५० कोन् सती पतिवता आछे पृथिवीते। विश्वम्भर रूप देखि स्थिर थाके चिते ॥ ४१ मदन सदन जिनि वदन सुन्दर। मानिनोर मान रतनबर चोर ॥५२

भुजदण्ड श्रखण्ड से हेमदण्ड जिनि।
निज बुके घरिते साध करे रमगी।।१३
लक्ष्मी से सकल श्रङ्ग विलास करिब।
श्रामरा इहार कबे परश पाइब।।१४
एइ श्रामादेर श्राशा ह'ब इहार दासी।
तबे से देखिब निति गौर रूपराशि।।१५

भाटियारि राग । दिशा । मोर प्रामा आरे गोगचाँद नारे हय ॥ध्रा। एइमत रङ्गे ढङ्गे प्रभात हइल। प्रातः किया कैल प्रभु ये विधि स्राछिल ॥१ विवाहेर परदिन कुशण्डिका कर्म। बाह्मण भोजन करे ब्राह्मणेर धर्म ॥२ सकल करिल प्रभु से दिन तथाय। ग्रार दिने घर याब कहिल कथाय ॥३ घरेते चलिल यबे ग्रानन्दित मने। परिजने पूजा करें रतन काश्चने ॥४ एकासने वैसे प्रमु लक्ष्मी वामपाशे । चौदिके बेढ़िल नारीगरा तार काछे ॥५ वल्लभ मिश्रेर हिया हरिष बिषाद। यात्राकाले करे कन्या बरे आशीर्वाद ॥६ दूर्वी धान्य गन्ध माल्य गुबीक चन्दन। जामातारे दिया किछु करे निवेदन ॥७ धनहीन ग्रामि छार नाहि करि भाग्य। कि दिव तोमारे दान किबा तोर योग्य ॥इ केबल मानन्द गुरो कैले मनुपह ! धत्य कराइले करि कन्या परिग्रह ॥६ श्रामि कि बलिब मोर कि आखे योग्यता। तोमार निज गुणे तुमि आमार जामाता॥

देव पितृगरा मोरे प्रसन्न हइल। यखन तोमारे निज कन्या समर्पिल ॥११ तोमार ग्रभय पादपद्यते शरण। लिभिल ना दिबे दु:ख म्रामारे शमन ॥१२ ये पद धेयाने पूजे ब्रह्मा शिव स्नादि। से पद पूजिल विद्यमाने यथाविधि ॥१३ श्रार किछु निबेदिये शुन विश्वम्भर। ए बोल बलिते कण्ठे गद गद स्वर ॥१४ छल छल करे आँखि करुएगर जले। लक्ष्मो कर धरि दिल गोराचाँद करे ॥१५ भ्राजि हैते लक्ष्मी तोरे केलुं समर्पण। जानिया करिबे इहार भरण पोषण ॥१६ मोर घरे छिला लक्ष्मी घरेर ईश्वरी। स्राजि हैते तोर दासी कुलेर बहूरी ॥१७ मोर घरे छिल एइ स्वच्छन्द ग्राचारे। म्राखिट करिया माये करित म्राहारे ॥१८ मोर घरे ग्राछिला ए मा बापेर कोले। यथा तथा हैते आइले घरे सिया गले ॥१६ सबार दुलाली लक्ष्मी आमि अपुत्रक। घरे इहा बहि नाहि बालिका बालक ॥२० म्रामि कि बलिब एइ तोर निज जन। मोहे मुग्ध हैया बलि एतेक बचन ॥२१ एइ ये बलिल सेह ग्रामि मूढ़मति। कि करिबे मोर माया तुमि यार पति ॥२२ त्रिभुवने लक्ष्मी सम नाही भाग्यवती। म्रामि यतं बंलि सब ए माया पिरीति ॥२३ ए बोल बलिया मिश्र कैल सम्बर्गा। ढलढल सकरुए ग्रह्ण नयन ॥२४ चलिला से महाप्रभु निज प्रिय वामे। लक्ष्मीर सहित चढ़े मनुष्येर जाने ॥२५

शङ्ख दुन्दुभि बाजे जय हरि बोल। नानाविध बाद्य वाजे ग्रानन्द हिल्लोल ॥२६ ब्राह्मरोते वेद पड़े भाटे राय बार। सम्मुखे नाटुया नाछे श्रानन्द श्रपार ॥२७ वयस्य बेष्टित प्रभु चिल याय पथे। अन्तरीक्षे देवगरण चले दिव्य रथे ॥२<sub>६</sub> एथा शची ग्रानन्दित ग्राइम्रो सुइम्रो लैया। पुत्र महोत्सबे बुले कौतुक करिया।।२६ सशाख मङ्गल घट पातिल दुयारे। नारिकेल फल दिल ताहार उपरे॥३० निर्मञ्छन सञ्ज करे घृत वाति ज्वाले। घरेते ब्राइया प्रभु सेइ शुभकाले ॥३१ गौरचन्द्र निर्मञ्छन करे नारीगएा। जय जय हुलाहुलि सुगीत नाचन ॥३२ नानाविध बाद्य बाजे स्नानन्द स्रपार। सर्वसुखमय हैल शचीर ग्रागार ॥३३ उठिल मङ्गल ध्वनि ग्रानन्द ग्रशेष। लक्ष्मी कर घरि प्रभु गृहे परवेश ॥३४ पुत्र स्रार बघू कोले करे शचीदेवी। दूर्वा धान्य दिया बले हुन्रो हिरजीवी ॥३५ पुत्र मुखे चुम्ब देइ बधू मुख चाइया। बध्न मुखे चुम्ब देइ पुत्र निरिखया ॥३६ सर्वसुखमय हैल शचीरः स्रावास। गोरागुए गाय सुखे ए लोचन दास ॥३७

सिन्धुड़ा राग।
एइमते निज, बान्धब सहितः
पुषे निवसये पँहु।
शचीर अन्तरे, आनन्द पाथार,
देखि गोराचान्द बहु।।१

केलि कुतुहले भोरा। कामेर कामान, भुरू निरमाण, वाण काटियाछे तारा ॥ध्रु॥२ वयस्येर सङ्गे, रहस्य विलास, लीला रसमय तनु। विति मेघे मही, ए थिर विजुरी साजाल कुसुम धनु ॥३ वयस्येर कान्धे, कर ग्रबलम्बि, पुँथि करि वामहाते । दिवसेर ग्रन्ते, रम्य राजपथे, सुरधनि तट ताते ॥४ सुगन्धि चन्दन, ग्रङ्गे विलेपन, विनोद विनोद फोटा । ताहार सौरभे, मनमथ भोले, धाप्रोल युवती घटा ॥५ चाँचर केशर, बेशेर माधुरी, हेरिया के घरे चित। कँ। चार शोभाय, लोभाय युवती, ना माने गुरुर भीत ॥६ नदीया नगरे, नागरी ग्रागोर, रसेर सागर सबे। गौरचन्द्र लीला, देखिया भुलिला, दम्भ चूर गेल तबे ॥७ नागरीर गुरा, ग्राह्य बाखान, विङ्कम ग्रांखि कटाक्षे। लाजेर मन्दिरे, ग्रागुनि भेजा'या, लोभे पड़े लाखे लाखे ॥ न चदीया सुन्दरी, ग्रापना पासरी,

रहल हिया धेयाने।

नदीया विनोद गोरा, लोचन दास बले, से सुख हिल्लोले, केल कतहले भोरा। ग्रह करि ग्रनुमाने ॥६

> पञ्चम अध्याय प्रभुर यङ्गविजय पठमञ्जरी राग ।

भाल देख अपरूप प्राण पुतली नवहीपे आरे हथा। ग्रार दिने ग्रार कथा शुन सर्वजन। गौरचन्द्रेर गुरा गाथा नित्इ नूतन ॥१ गङ्गा देखिबारे गेला वयस्येर मेला। दिन ग्रवसाने सन्ध्या हैल रम्य बेला ॥२ गङ्गार दु'कूले यत ब्राह्मण सज्जन। गङ्गा नमस्करि निति करये स्तवन ॥३ काँखे कुम्भ करि याय पुरनारीगए। निरिखये गङ्गादेवी बेकत वदन॥४ मिश्र ग्राचार्यं भट्ट पण्डित ग्रपार। धर्मशील कत कत उत्तम म्राचार ॥५ सर्वजन दाण्डाइया चाहे गङ्गाकूले। गङ्गार निर्मल जल शोभे नाना फुले ॥६ गन्ध चन्दन माला दिव्य कदलक। युबक युबती बृद्ध पूजये बालक।।७ त्रैलोक्य पावनी गङ्गा बहे महाबेगे। ग्रापना ना घरे देवी प्रभु ग्रनुरागे ॥ = उथलिल गङ्गादेवी बाढ़िल सलिल। कुल कुल शब्दे पँहु अङ्ग परशिल ॥६ पुनः परशेर आशे बाढ़े गङ्गादेवी। सन्देह लागिल लोके मने मने भाबि ॥१० प्रतिदिन देखि गङ्गा येमन तेमन। म्राजि म्रपरूप तेज शुनिये गर्जन ॥११

मेघ बरिषएा नाहि बाढ़ये सलिल। खरतरं स्रोत बहे नीर उथलिल ॥१२ एइ मते अनुमाने करे सर्वजन। गङ्गार भकत एक आछये ब्राह्मण ॥१३ गङ्गार प्रसादे तार अन्तर निर्मल। भूत भविष्यत् बिप्र जानये सकल ॥१४ गङ्गा ग्राराधना करे जपे हरिनाम। गङ्गा गौराङ्ग येन देखे एक ठाम ॥१५ एइ वाञ्छा सेइ बिप्र करिल हृदये। गङ्गातीरे कुटीर बान्घिया सुखे रहे ॥१६ गङ्गा महोत्सब देखि बाढ़िल उल्लास । चिन्तिते चिन्तिते ताहे भेल परकाश ॥१७ गङ्गार समीपे रहे देखे ग्राचिम्बत । विश्वम्भरः महाप्रभुः बयस्य बेष्टितः।। १ द गङ्गा निरीखयें प्रभुः बड़े अनुरागे। दिगुरा हइला देह अङ्गर पुलके।।१९ कर्गाय अरुग चल छल करें आँ वि देखिया पाइल बिप्र अन्तरेर साक्षी ॥२० एइः सेइः भगवान् । कंभु । नहे श्रानः । चिन्तिते चिन्तिते गेला प्रभु विद्यमान ॥२१ प्रभुरेः निकटे गिया दाण्डाइया देखे । श्रवश हैयाछे प्रभु गङ्गा श्रनुरागे ॥२२ तारः हृदयः प्रभुःजाने मने मने । भ्रागुसरि करे गङ्गा कर परशने ॥२३ कर-परशने गङ्गार नाः पुरिल ग्राशः। ढेउ छले करे राङ्गा चरण सम्भाप ॥२४ मूर्तिमतीः हैया 'गङ्गा प्रभुः काछे रहे। करजोड़किरिया चरगा पद्म चाहे।।२५० देखिया बाह्मण पुलकित संब ग्रङ्ग । देखहःसकतः लोकः गङ्गाः गौराङ्गः॥२६

प्रभु परशिल गङ्गा चरगा कमले। कृतार्थ हइया गङ्गा गेला निज जले ॥२७ गौराङ्ग निकटे गङ्गा केहो ना जानिल। ब्राह्मण ग्रभीष्ट भरि नयाने देखिल ॥२८ सुरधुनी अनुराग पाइया गौरहरि। पुलकित सव ग्रङ्ग काँपे थरथरि ॥२६ विभोर हइया प्रभु बले हरि वोल। म्रावेशेर भरे निजजने देइ कोल ॥३० ग्रहण वरण भेल प्रेमार ग्रारम्भे। कदम्ब केशर जिने पुलक कदम्वे ॥३१ प्रभु अनुरागे गङ्गा हिया माभे रहे। शन जलधारा आँखि सागरेते बहे ॥३२ लोमे लोमे बहे नीर लोके बले घर्म। उथलिल प्रेमसिन्धु द्रवमय ब्रह्म ॥३३ चौदिके सकल लोक हिर हिर बोले। उथलिल प्रेमसिन्धु स्रानन्द हिल्लोले ॥३४ चमिकत भेल सब नदीया समाज। गङ्गार भक्त बिप्र बुिमलेक काज ॥३५ सेइ भगवात् प्रभु विश्वम्भर देवे। देखिया से बाढ़े गङ्गा करे ग्रनुभवे ॥३६ चरणे पड़िला बिप्र करि म्रात्तेनाद। एतंदिने गङ्गा मोरे कैल परसाद ॥३७ योगीन्द्र मुनीन्द्र याहा ना पाय घेयाने । हेन महाप्रभु ग्राजि देखिल नयाने ॥३५ भूमे गड़ागड़ि याय कान्दे श्रार्त्तनादे । श्रापना पासरे बिप्र प्रेमार श्रानन्दे il ३ ६ चतुर्दिके सब लोक दण्डाइया रहे। बेकत वदने बिप्र पूर्वकथा कहे ॥४० अवश ब्राह्मगा देखि चिलिला ठाकुर। निज वरे गेल हिया स्नान्द प्रचुर ॥४१

ग्रादि कथा कहे विप्र शुन सर्वजन। येमते हइल गङ्गादेवीर जनम ॥४२ एखाने वा गङ्गादेवी वाढ़े ये कारगो। सकल कहिये सबे शुन सावधाने ॥४३ पूर्वे एककाले महामहेश ठाकुर। कृष्ण गुरा गाय महा आनन्द प्रचुर ॥४४ नारद हाकुर गाय गरोश बादक। पूलकित पूरित ऋङ्ग ऋापाद मस्तक ॥४५ सङ्गीत सुतान तिने गाय एकमेले। ब्रह्माण्ड भेदिल शब्द ब्रह्मेर हिल्लोले ॥४६ एके से महेश ताहे कृष्णेर आवेश। नारदेर वीएगा ताहे बादक गएोश ॥४७ अथिर हइया प्रभु आइला सेइं ठाँइ। महेश नारद मिलि यथा गुगा गाइ ॥४८ कहिल ना गाम्रो गुरा शुनह महेश। तो सबार गान तत्व ना बुभो बिशेष ॥४६ तोमार सङ्गीत गाने नाहि रहे देह। याउलाय शरीर बन्ध द्रवमय लेह ॥५० शुनिया ठाकूर वागी हासये महेश। गाइया देखिब तत्व इहार बिशेष ॥५१ इहा बलि गाय गुरा ग्रधिक उल्लास। ब्रह्माण्ड भरिल शब्दे ए भूमि स्राकाश ॥ १२ दविल शरीर प्रभुर क्षीएंग हैल तन। तरासे महेश कैल गान सम्बरण ॥ ४३ सम्बर्ग कैल गान थिर हैल मित। सेंइ से कारुण्यजल लोके आछे ख्याति ॥५४ सेइ द्रबब्रह्म नाम करुणार जल। तीर्थं रूपी जनार्दन घोषये सकल ॥ ११ दुर्लभ दुर्लभ एइ संसार भितर। कमण्डलु भरि ब्रह्मा राखिल से जल ॥४६

आछिल ये बलिराज प्रगुर भकत। तारे अनुग्रह लागि भै गेल वेकत ॥५७ त्रिपाद थुइते प्रभु मागिल पृथिवी। त्रिभुवन जोड़े तार द्विपाद पदवी ॥५= श्रार पाद दिल विलर माथार उपर। ऐछन करुणा कभु नाहि देखि ग्राऱ ॥५६ तवे ग्रपरूप शुन त्रिपाद महिमा। त्रिजगते घन्य हैल याहार करुणा ॥६० व्रह्माण्ड भेदिल सेइ पद नख म्रागे। सेइ पर्दे पाद्य ब्रह्मा दिल अनुरागे ॥६१ प्रभु पादाम्बुज जल पूजये मस्तके। त्रिपाद सम्भवा गङ्गा ते इ बले लोके ॥६२ हेनइ ठाकुर महाप्रभु विश्वम्भर। देखह सकल दोक नयान गोचर ॥६३ देखि गङ्गादेवी पूर्व मोङरए। हइल। प्रेम अनुरागे गङ्गा बाढ़िते लागिल ॥६४ गङ्गापाने चाहे प्रभु अनुराग दिठे। ग्रमृत ग्रधिक गोरा ग्रङ्ग लागे मिठे ॥६५ चरण परशे पुनः तरङ्गोर छले। ग्रनुभवे जानिल मो कहिल सबारे ॥६६ शुनिया सकल लोके बाढ़ल उन्नास। गोरागुए। गाय सुसे ए लोचन दास ॥६७

धानशी राग। दिशा।
आरे आरे हय हय।। मूर्च्छा।।
हेन अदभुत कथा श्रवण मङ्गल नाम रे
शुन गोरा गुणगाथा।

ग्रारे ग्रामार गोरा पद कमल माघुरी। भकत भ्रमरा उड़ि पड़े घुरि घुरि ॥१

एइ मते कतदिन गोङाइला सुखे। बान्धब सहिते प्रभु ग्रानन्द कौतुके ॥२ एकदिन मने मने कैल ग्राचिमबते। पूर्वदेशे याब आमि सर्वलोक हिते ॥३ पाण्डव बर्जित देश सर्वलोके गाय। गङ्गा हैया गङ्गा नहे एइ साक्षी ताय ॥४ म्रामार परशे पद्मावती हैब धन्य। सर्वलोक ग्रामा बहि ना जानिब ग्रन्य ॥५ ऐछन युकति प्रभु मने ग्रनुमाने। मायेरे कहिल याब धन उपार्जने ॥६ यात्रा करि याय प्रभु सङ्गे निज जन। छटफट करे शची मायेर जीवन ॥७ कातर हृदये शची कहये पुत्रेरे। शुन बाप ! मोर बाएगी ये कहि तोमारे ॥ = धन उपार्जने दूर देशे याबे तुमि। तोमा ना देखिले से केमने जीव श्रामि ॥६ जल त्रिनु येन भीन ना धरे परागा। तोमा बिनु ग्रामार तेमने समाधान ॥१० तोमार मुख चन्द्ररूप मनेते भाबिया। मरि याब म्रोहे बाप ! तोमा ना देखिया ॥११ भायेर बचन शुनि प्रभु विश्वम्भर। विनयं करिया बैल प्रबोध उत्तर ॥१२ ग्रामार विच्छेदे डर ना भाबिह तुमि । निकटे तोमार ठाँइ ग्रासिव से ग्रामि ॥१३ लक्ष्मीरे कहिल प्रभु हासिया उत्तर। मातार सेवाय तुमि रहिबै तत्पर ॥१४ मा ये यत बैल किछु ना शुनिल पहु। शुभयात्रा करि याय हासि लहुलहु ॥१५ चलिल् से महाप्रभु सङ्गे निज जन। कौतुके भ्रमये महा ग्रानन्दित मन ॥१६

येखाने येखाने याय प्रभु विश्वम्भर। देखिया सेखानेर लोक हय त फाँपर ॥१७ से रूप देखिया केहो ना लेउटे ग्रांखि। केहो बले एइ रूप अहर्निशि देखि॥१६ पुरनारीगए। बले देखिया वदन। सफल जनम आजि सफल नयन॥१६ कोन् भाग्यवती माये घरिल उदरे। कभु नाहि देखि हेन सुन्दर शरीरे ॥२० हर गौरी स्राराधिया कोन् भाग्यवती। हेन रूपे हेन गुरो पाइयाछे पति ॥२१ नवीन काश्चन जिनि ग्रङ्गेर किरगा। सुमेरु पर्वत जिनि देहेर गठन ॥२२ सहज रूपेर नाहि भुवने तुलना। यज्ञसूत्र अतिशय त हाते शोभना ॥२३ मरि याइ हेरिया सुन्दर मुखेर हासि। कुलवती हृदये रहिल इहा पशि ॥२४ दीघल सुन्दर ग्रांखि पुण्डरीक जिनि। अपरूप ताहे चारु चश्चल चाहिन ॥२४ कोनो भाग्यवती कृष्णेर रसतत्व ज्ञाता। अनुमानि कहे सेइ निर्यास बारता॥२६ देखि येन राधार वन्नभ हेन ठाम। रावार वरण अङ्ग देखि विद्यमान ॥२७ संकल युवती मेलि कहिते लागिला। शुनि विश्वम्भर प्रभु उलटि चलिला ॥२५ सरस नयाने प्रभु चाहिला सबारे। प्रेमे गरेगर तारा आपना पासरे ॥२६ पद्यावती स्नान कैल ये म्राद्धिल विधि। चरण परशे गङ्गा सम भेल नदी ॥३० पद्मावती महावेगा पुलिन संयुता। कुम्भीर कच्छप मीने ग्रति सुशोभिता ॥३१

ब्राह्मण सज्जन सब वैसे तार तटे। दिव्य पुरुष नारो स्नान करे घाटे ॥३२ विश्वमभर स्नान पूता भेल पद्मावती। सर्वजन पाप हरे स्नान करे तथि॥३३ प्रेमभक्ति हय कृष्ण चरणार विन्दे। स्नान करे कभु यदि वैष्णव ना निन्दे ॥३४ सेइ पद्मावती तटबासी यत जन। गौरचन्द्र देखि श्लाघ्य करिल नयन ॥३५ तबे पद्मावती तीरे भ्रमे गौरहरि। से देश पवित्र कैल श्रीचरण धरि ॥३६ शीतल चरण पाइया धरगो शीतल। पुलिकत हैला देवि गेल ग्रमङ्गल ॥३७ से देश तारिले ग्रापे बहु यत्न करि । पाण्डव बर्जित देश दूर कैल हरि ॥३८ चण्डाल पतित किबा सज्जन दुर्जन । सबारे याचिया प्रभु दिल हरिनाम ॥३९ शुचि बा ग्रशुचि किबा ग्राचार बिचार। ना मानिया सबारे करिल भव पार ॥४० नाम सङ्कोर्त्तने प्रभु नौका साजाइया। भवनदी पार कैल दुःखित देखिया॥४१ ये जनारे पाय तारे धरि कोले करि। काण्डारीर रूपे पार कैल गौरहरि॥४२ एहेन करुएा नाहि शुनि कोनो युगे। कोन् भ्रवतारे कोथा केबा पाप मागे ॥४३ सवारे पिबत्र कैल शम भाव करि। राधा कृष्ण प्रेमेर करिल ग्रिधिकारी ॥४४ विद्यादान कैल प्रभु ग्रहोष बिहोषे। पिंडत हइल सबे दिन पक्ष मासे ॥४५ दयार सागर प्रभु सर्वलोक पति। करुणा प्रकाशि लोके शुद्ध कैल मति ॥४६

एइमते आछे प्रभु सज्जन समाजे।
एथा लक्ष्मी शचीदेवी आछे नवद्वीपे॥४७
पितवता लक्ष्मीदेवी पितिगत प्राणा।
आनन्दे शचीर सेवा करये विवान॥४८
देवतार सज्जा करे गृह सम्मार्ज्जन।
धूप दीप नैतेद्य गन्ध माल्य चन्दन॥४६
सब सज्ज करि देइ देवतार घरे।
ताहार चरिते शची आपना पासरे॥५०
वश भेल शचीदेवी बधूर चरिते।
पुलक्ति देह शचीर बसूर पिरीते॥५१

ः विभाष राग । दिशा ।। ः हय रे हम ना हारे जय जय प्रभुप्राण हय। घ्रु॥ एइमते आछे शची बन्नर सहिते। , दैवेर निर्बन्ध याहा ना याय खण्डिते ॥१ प्रभुना देखिया लक्ष्मी कातर ग्रन्तर। प्रभुर विरह तार स्फुरे निरन्तर ॥२ विरह हइल मूर्त्ति सर्पेर श्राकारे। लक्ष्मी ठाकुराणी ताहा जानिल स्रन्तरे ॥३ दंशिलेक महासर्प लक्ष्मीर चरेेे। ग्रस्तव्यस्त हइया शची गरी मने मने ॥४ दंशन ज्वालाय देवी अथिर हइल। देखि शचीदेवी महा संकटे पड़िल ॥५ डाकियां ग्रानिल ग्रोभा भाड़े नाना मन्त्रे। · जिज्ञासा करिल नाना ग्रीषघेर तन्त्रे ॥३ भ्रनेक यतन कैल ना लेउटे बिष। बड़ भर पाइल शची हैल बिमरिष ॥७ प्राप्तिकाल देखि सबे छाड़िल व्यतने। गङ्गाजले नामाइया हरि सङर्गे ॥ न

गलाय तुलिया दिल तुलसीर दाम। चौदिके वैष्णव सब लय हरिनाम ॥६ लक्ष्मी गेला प्रभु स्थाने ना जानिल लोके। परम अब्रुत सबे देखे परतेके ॥१० श्राकाहोर पथे रथ श्रानिल गन्धर्व। हरि बलि देह छाड़ि लक्ष्मी गेला स्वर्ग ।।११ लक्ष्मीयंश कोनो शक्ति स्वगंपुरी गेल । देखिया सकल लोक विह्वल हड्डल ॥१२ वैकुण्ठे चलिला लक्ष्मी ग्रापन ग्रालय। परम लिखमी यथा सर्व लक्ष्मीमय ॥१३ तबे शचीदेवी एथा कान्दये दुःखिता। गुण बिनाइया कान्दे स्त्रीगंण बेष्टिता ॥१४ नयने गलये नीर भिजे हिया बास। िशारे कर हानि छाड़े तपत निःश्वास ॥१५ सर्वगुरो शोले लक्ष्मी बह्न लक्ष्मी समा। नदीया नगरे नाहि दिबारे उपमा ॥१६ केमने घरेते याब एकेश्वरी आमि। कि लागिया मोरे द्या पासरिला तुमि ॥१७ देव आराधन संज्ञ थाकिल पहिया। आमार शुश्रूषा केने गेला त छाड़िया ॥१८ माजि हैते शून्य हैल मोर गृह बास। विभा करि वश्वस्भर गेला त प्रवास ॥१६ म्रारेरे पाषिषठ सर्प ! कोशा छिले तुमि। श्रामारे ना खाइला केने जीत बन्नुखानि ॥२० मोर सेबा करिबारे बध्र नियोजिया। बिदेशे चलिला पुत्र निश्चित हइया ॥२१ केमने वा पुत्र मुख चाहिब अभागी। कि करिब प्राण पुड़े बच्नके ना देखि ॥२२ एतेक बिलाप देखि यत बन्धुगरा। सबे बले सचीदेवी कर सम्बर्गा। २३

यार ये निर्बन्ध ग्राछे घुछाइवे केह। सकल संसार मिथ्या सब देह गेह ॥२४ तोमारे कि बुभाइब तुमि सब जान। जानिया शुनिया केने प्रबोध ना मान ॥२५ शरीर धरिले केह मृत्यु ना एड़ाय। ब्रह्मादि देवता यत तारा मृत्यु पाय ॥२६ केहो ग्रागे केहो पाछे मरएा सबार। जनम मरण मात्र सबार व्यभार ॥२७ सत्य एक वस्तु कृष्ण वेदे मात्र जानि। हेन कृष्णा ये ना भजे सेइ मूढ़खानि ॥२६ इहा बलि प्रबोधिया सब बन्धुगए।। हरि हरि बलि सबे सम्बरे क्रन्दन ॥२६ तवे सब जन मिलि ये विधि ग्राछिल। करिया सत्किया सबे घरेते चलिल ॥३० कान्दिते कान्दिते शची निज घरे गेला। प्रबोध करिला सबे बन्धुगरा मेला ॥३१ तबे ग्रोथा कतदिन रहि विश्वमभर। घरते चिल्ला प्रभु हरिष ग्रन्तर ॥३२ रजत काञ्चन बस्त्र मुकुता प्रवाल। सकल वैष्णव पूजा करिल अपार ॥३३ घरेरे माइला प्रभु नाना धन लेया। मातु स्थाने दिला धन हरिषत हैया ॥३४ नमस्कार करि प्रभु नेहारे वदन। विरस वदन श्वी ना कहे बचन ॥३५ पुनरपि पद्यूलि लय विश्वमभर। मलिन वदन ना कहे उत्तर ॥३६ ये किन्छु मानिल धन माये निवेदिया। वीरे बीरे कहे प्रभु बिस्मित हइया ॥३७ केते हेन माता ! तोमार मुलित बदन । तोमारे दुः खित देखि पोड़े मोर मन ॥३५

ए बोल शुनिया शची गदगद भाष। भरये ग्रांबिर नीर भिजे हिया बास ॥३६ कहिते ना पारे किछु सकरुए कण्ठ। कहिल ग्रामार बधू गेला त वैकुण्ठ ॥४० ए बील शुनिया प्रभु विरस ग्रन्तर। छलछल करे भ्रांखि करुणार जल।।४१ मायेरे बलिला प्रभु शुनह बचन। पूर्वकथा कहि तार जन्मेर कारण ॥४२ इन्द्रेर ग्रप्सरा नृत्य करे एककाले। दैवेर निर्बन्धे पद स्खलन हैल ताले ॥४३ तालभङ्ग हैल शाप दिल सुरेश्वरे। पृथिवीते जन्म' गिया मनुष्येर घरे ॥४४ शाप दिया पुनः दया भेल देवराजे। दुःख ना पाइबा बैल हैब बड़ काजे।।४५ पृथिवीते प्रवतार हइव ईश्वर। तार बंब हैबा तुमि दिल एइ बर ॥४६ तबेत ग्रासिबा तुमि एइ इन्द्रपुरो। कहिल सकल सेइ इन्द्रेर सुन्दरी ॥४७ शोक ना करिह तुमि शुन मोर माता। निर्बन्ध ना घुचे येइ लेखये विधाता ॥४८ पुत्रेर बचन शची शुने सावधाने। ना करिल शोक किछु ना करिल मने ॥४६ ए बोल बलिया विश्वम्भर पाइल चिन्ता। श्रातम सङ्गोपन करे कहे नाना कथा ॥५० कहये लोचन दास शुनह बिचित्र। लक्ष्मी स्वर्ग ग्रारोहण गौराङ्ग चरित्र ॥५१

## षष्ट अध्याय

प्रभुर द्वितीय विवाह। गान्यार राग ॥ दिशा ॥ ओकि होरे गौराङ्ग जय जस ॥ भू॥

हेनमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर। म्रानन्दे गोङाय दिन श्रचीरं कोङर ॥१ सुखे निबसये बन्ध् बान्धब सहिते। शचीर हृदये दुःख भेल ग्राचिम्बते॥२ बध्न-शून्य गृह देखि पाये बड़ चिन्ता। विश्वमभरे बिभां दिव करें मनःकथा ॥३ मने भ्रीनुमान करि करिल निश्चयाः ग्राछे एकखानि कन्या यदि भाग्ये हय ॥४ काशीनाय नामे द्विज देखिल सम्मुखे। ग्रन्तर कहिल शची निभृते ताहाके ॥५ सनातन-पण्डितरे घरे याह तुमि। प्रबन्ध करिया कह ये कहवे आमि ॥६ सर्व्वगुरो शीले एइ ग्रामार तनय। ताहार कन्यार योग्य यदि मने लय ॥७ एतेक बचन शची द्विजेरे कहिला। शुनि काशीनाथ द्विज सत्वरे चलिला ॥ प पण्डित सनातन वसि अछि घरे। काशीनाथ द्विज-बर् गेला तथाकारे ॥ह ं ग्राइस ग्राइस बलि दिल ग्रासन वसिते। कि काजे ग्राइला-कहे हासिते हासिते ॥१० काशीनाथ कहे-शुन शुन हे पण्डित। कहिब सकल कथा ये ह्यां उचित ॥११ तुमि सर्वशास्त्र जान-धन्य पृष्टिवीते। किः श्राछये यतं गुण्तोर अधिविदते ॥१२

परम घार्मिक तुमि-बिष्णु परायण। निज धर्मपर येइ बलिये बाह्मए।।१३ ऐछन जानिया शची विश्वम्भर माता डाकिया कहिला मोरे अन्तरेर कथा ॥१४ पाठाइया दिला मोरे तोमा बराबर। अबधान करि शुन ये कहि उत्तर ॥१५ ग्रापना बलिये तोरे कहि निज मर्म। श्रापने बुिकया कर ये जुयाय कर्म।।१६ तोमार कन्या योग्य वर-विश्वम्भर। कहिल सकल कथा-ये देह उत्तर ॥१७ शुनि सनातन मिश्र मने अनुमानि। बन्धुर सहित कथा दढ़ाइल वागाी।।१८ काशीनाथ पण्डितरे कहे सनातन । श्रापन ग्रन्तर कहि-शुन महाजन ॥१६ एइ मनःकथां मोर रजनी दिवस। प्रकट बदने कहि नाहिक साहस ॥२० श्राजि शुभदिन परसंत्र भैल विधि। जामाता हइब विश्वम्भर गुरानिघि ॥२१ श्रापनार भाग्यतत्त्व जानिलाम तबे। म्रापने से शचीदेवी गोचरिल यबे ॥२२ मोर भाग्य सम भाग्य काहार हइब। परब्रह्म श्रीगोविन्दे कन्या समर्पिब ॥२३ सदा यार पादपदा पूजे ब्रह्मा शिब। से चरें कन्या दिया ग्रामिह ग्रचिब ॥२४ ग्रागुसरि काशीनाथ चले द्विजोत्तमे। कहिल कहिस्रो शचीदेवीर चरएो।।२५ समय निर्णय करि पाठाब ब्राह्मण । शुभकार्यं अनुबन्धे करिह यतन ॥२६ पण्डित श्रीसनातन कहिला उत्तर। काशीनाथ द्विजोत्तम चलिला सत्त्वर ॥२७

शचीर चरगो ग्रासि करि परगाम। कहिल सकल कथा ताँर विद्यमान ॥२६ श्रति हरिषता शची उत्तर पाइया। पुत्र विवाह कार्य्य करेन हासिया ॥२६ नाना द्रव्य स्राहोरएा करे शची धन्या। कोन छले देखिबारे याय सेइ कन्या ॥३० तबे सेइ सनातन पण्डित उत्तम। कतदिन बहि तथा पाठाइल ब्राह्मए।।३१ शचीर चरगो मोर किहम्रो बचन। गोचरिह पूरवे ये कहिल ब्राह्मए।।३२ मोर भाग्ये ग्राज्ञा यदि करे सेइ कथा। सत्बरे ग्रासिह कार्य्य करि येन हेथा ॥३३ परब्रह्म श्रीगोविन्द श्रीशचीनन्दन। तारे कन्या दिले हबे संसार मोचन ॥३४ शुनिया चेलिला विप्र शचीर भवने। हासिया प्रणाम कैल शचीर चरणे ॥३४ पण्डित श्री सनातन पाठाइला मोरे। निज मर्म निबेदन करिते तोमारे ॥३६ तार भाग्ये ब्राज्ञा यदि कर तुमि धन्या। तब पुत्र विश्वमभरे देइ निज कन्या ॥३७ भाल भाल बलि शची अति हरषित। भ्रामार सम्मत कार्य्य करह त्बरित ॥३६ ए बोल शुनिया द्विज स्रति हुण्ट मने। कहिते लागिला किछु मधुर वचने ॥३६ विष्णुप्रिया विश्वमभर हेन पति पाव। विष्णुप्रिया नामः तार यथार्थं हइब ॥४० श्रीकृष्रोरे पति येन पाइल रुविमग्गी। ऐछन हइब इहा हिया स्रनुमानि ॥४१ ए बोल शुनिया शची स्रति हरिषता। ब्राह्मण कहिल गिया पण्डितेरे कथा ॥४२

पण्डित श्रीसनातन बड़ तुप्ट हैला। विवाह उचित कर्म करिते लागिला ॥४३ नानाद्रव्य ग्रलङ्कार करे महामति। ग्रंधिवास करिबारे करिल युकति ॥४४ ग्एाक ग्रानिया बैल बचन बिनय। विष्णिप्रिया विभा दिब करह समय ॥४५ गग्न कहिल शुन, शुनहे पण्डित। ग्रासिते देखिल गौरचन्द्र ग्राचम्बत ॥४६ तारे देखि ग्रानन्दित भेल मोर मन। कौतुके ताहारे ग्रामि ये बैल बचन ॥४७ कालि शुभ ग्रधिवास हइव तोमार। विवाह हइब शुन बचन ग्रामार ॥४८ ए बोल शुनिया तेँ हो किहल उत्तर। कह कोथा कार विभा केवा कन्या बर ४६ ग्रामार साक्षाते कथा कहिल कथन। वुिभया कार्य्येर गति कर ग्रावरण ॥५० गएकर मुखे श्निए सब बचन। घेर्यं ग्रवलम्बि किछु ना बैल तखन । ५१ सनातन पण्डित से चरित्र उदार। बन्धुगरा लैया करे ग्रनुमान सार।। ४२ नानाद्रव्य कैल् नाना कैल् ग्रलङ्कार। काहारे कि दोष दिव करम ग्रामार ॥ ४३ श्रामि कोन किछु ग्रपराध नाहि करि। अकारगो आदर छाड़िला गौरहरि ॥५४ गौराङ्ग सम्बन्ध सुख धनः हाराइया । हाहा गौरचन्द्र बलि भूमिते पड़िया ॥ ४४ फुकारि फुकारि कान्दे बले हरि हरि। तोमा ना देचिया विश्वम्भर ग्रामि मरि ५६ जय पण्डितेर परित्राण विश्वम्भरे। राखिले भीष्मक वाञ्छा विदर्भ नगरे ॥४७

जय रुविमग्गीर बाञ्छा रक्षक मुरारि। ग्रानिले से ग्रकुमारी यतेक सुन्दरी ॥४८ ता सवा करिला विभा जानि तार मर्म। मोर कन्या विभा कर तुमि सत्य धर्म ॥५६ मोरे घुणाना करिबे पतित बलिया। कत कत पतितेरे लैयाछ तारिया ॥६० जय विश्वमभर जगजन त्रांगदाता। जय सर्वेश्वरेश्वर विधिर विधाता ॥६१ मुइ से ग्रधमाधम मति ग्रति मन्द। कभुना पाइल तोर भजनेर गन्ध ॥६२ ग्रन्तरे जन्मिल दुःखं करिल उद्गार। सन्तप्त हृदये कहे ब्राह्मणी ताहार ॥६३ कुलजा सुल जा कुलवती पतिव्रता। सर्वगुरा शीले सेइ विष्णुर भगता ॥६४ स्वामी दुःख देखिया पाइल बड़ दुःख। लुजा परिहरि कहे स्वामीर सम्मुख ॥६५ ग्रापने से विश्वम्भर ता करिल काज। तोमारे कि दोष दिवे नदीया समाज ॥६६ ग्रापने से ना करिला विश्वम्भर हरि। तोमार शकति किबा कहिवारे पारि ॥६७ स्वतन्त्र पुरुष प्रभु सबार ईश्वर । ब्रह्मा रुद्र इन्द्र स्रादि याहार किङ्कर ॥६८ से जन केमते तोमार हइबे जामाता। शान्त कर मन स्मर कृष्णेर बारता ॥६६ शकति सम्भवे नाहि शोक अकारण। विलते डराङ दुःव घुछाह एखन ॥७० एतेक बचन यबे तार प्रिया बैल। पण्डित श्रीसनातन दुःख सम्बरिल ॥७१ बान्वब सहित एइ युक्ति नियड़िल। ग्रानार कि दोष विश्वम्भर ना करिल ॥७२

इहा बहि ग्रार किछु ना बलिल वागा। अन्तरे दुःखित हैला बाह्मएग ब्राह्मएगी ।।७३ ग्रन्तर चिन्तित पुनः खेद उपजिल। हा हा विश्वमभरदेव मोरे लज्जा दिल ॥७४ जय जय द्रोपदीर लज्जाभय हारी। जय जय गजके कुम्भीर मुखे तारि ॥७५ पाण्डबेर परित्राण रिक्मणी जीवन। जय जय ग्रहत्यार दुष्कृति मोचन ॥७६ एइमत् बहु स्तब कैल विप्रवर। जानिल गौराङ्ग प्रभु जगत ईश्वर ॥७७ तबे त सकल कथा शुनि विश्वमभर। केने हेन बैल दु:ख भाबिल ग्रन्तर ॥७८ श्रामार भकत दो है दुःख पाइल चिते। कौतुके कहिल कथा हासिते हासिते ॥७६ प्रिय एकजन छिल बयस्येर माभी। निभृते कहिल तारे यत मन आछे॥५० कोनो कथाच्छले याह पण्डितेर घर। श्रामि नाहि जानि कहिश्रो श्रापन उत्तर ८१ कौतुक रहत्ये ग्रामि गराके कहिल। ना बुिमया कार्यों केने ग्रबहेला कैल ॥ ८२ कार्ये अबहेला ताहे नाहिक अधिक। से दो हार चित्ते दुःख ए नहे उचित ॥ ६३ माये ये बलिल ताते कि स्राछये कथा। ताहार उपरे ग्रार के करे ग्रन्थथा।। ५४ मिछा कार्य्य क्षति मिछा दुः ल भाव चिते। करह विभार कार्य्य ये हय उचिते ॥ ५५ एतेक शिखाइया प्रभु ब्राह्मणे पाठाइल। सनातन पण्डित से सकल कहिल ॥६६

रामकेलि राग । दिशा ॥ हरि राम नारायण शचीर दुलाल हेम गोरा । मोर प्राण आरे गोराचॉद नारे हय ॥ ध्रु ॥

तबे तं पण्डित ग्रति हरणितं मने। श्रानन्दे करये शुभदिन शुभक्षरी ॥१ एथा प्रभु गौरचन्द्र ऐछन जानिया। शुभदिन करे घरे गएाक श्रानिया ॥२ चिंचया करिल दिन समय बिचित्र। गुभकाल शुभलग्न तिथि सुनक्षत्र ॥३ ग्रिधवास काले यत ब्राह्मण सज्जन। मिलिया करये प्रभुर शुभ आयोजन ॥४ ग्रानन्दित शचीदेवी ग्राइग्रो सुइग्रो लैया। पुत्र महोत्सव करे नाना द्रव्य दिया ॥ १ तैल हरिद्रा ग्रार ललाटे सिन्दुर। खंइ कदलक ग्रार सन्देश ताम्बूल ॥६ श्रानन्दे मङ्गलं गाय यत श्राइंग्रोगणा। प्रभु अधिवास करे यतिक ब्राह्मण ॥७ धूप दीप पताँका शोभित दिगन्तरे। स्वस्तिवाचन पूर्व देवपूजा करेगाँड ब्राह्मराति वेद पड़े वाजे शुभ शह्व । नानाविध वाद्य बाजे पटाह मृदङ्ग ॥६ चौदिकेते कुलबंध देइ जय जय। प्रभु अधिवास कैल उत्तम समय ॥१० गन्ध चन्दन माल्ये पूजिल बाह्मण। कैर्पूर तोम्बूल ग्रार भूरि बिभूषण ॥११ हेनकाले श्रीयुतं पण्डित सनातन। अतिश्रद्धा युत सेइ उलसित मन॥१२ ब्राह्मस्त पाठाइल भ्रार वित्र साध्वीगरा। जीमातार ग्रिधिवास करिबारे मन ॥१३

ग्रापने ग्रापन कन्यार ग्रिधिवास करे। भनमल करे ग्रङ्ग रत्न ग्रलङ्कारे ॥१४ देव पूजा पितृ पूजा करे यथाविधि। ग्रिधवास काले जय जय निरविध ॥१५ ब्राह्मगोते वेद पड़े बाजे शुभशङ्खा। ग्राकन्दे दुन्दुभि बाजे वाजये मृदङ्ग ।।१६ हेनमते दुइजनेर ग्रिधिवास हैल। वयूगण रात्रि शेषे जलके साहिल ॥१७ नानाविध बाच बाजे जय हुलाहुलि। रस भरे रमगी चलिल ढुलि ढुलि ॥१८ रसेर ग्राबेशे मने कत उठे भाता। गौराङ्ग माघुर्यं रस हृदयेर लाभ ॥१६ सुचन्द्रिम रजनीते सुमङ्गल गीत। विष्णुप्रिया विवाहे से करिल विहित ॥२० एइमते जलसाहि कुलबन्नगण। प्रभात समये आइल शचीर भवन ॥२१ प्रातः किया करि प्रभु कैल गङ्गा स्नान । नान्दीमुख श्राद्ध कैल ये छिल विधान ॥२२ देवपूजा पितृ पूजा करि समावान। विवाह उचित प्रभु ..कैल पुन स्नान ॥२३ नापिते नापित क्रिया करिल तखन। अङ्ग उद्दर्तन करे कुलबच्चगण॥२४ गन्ध भ्रामलकी देइ तैल हरिद्रा। श्रीग्रङ्ग परशे केही मुखे गेल निद्रा ॥२५ केहो पाद सम्बाहन करे हरिषता। वेकत वदन केही लज्जा रहे कीथा ॥२६ नयने गलये कारो हरिषेर नीर। श्रङ्गीर वातासे कारो काँपये शरीर ॥२७ उत्तमत नारीगरा करे ग्रमिषेक। पुरुबेर मन:कथा करे परतेक ॥२८

ग्रङ्ग हेलि पड़े केही गङ्गाजल ढाले। जय हुलाहुलि शुनि सुमङ्गल रोले ॥२६ नदीया नगरे भेल आनन्द उत्साह। सर्व सुमञ्जल विश्वम्भरेर विबाह ॥३० तवे सेइ महाप्रभु विश्वम्भर राय । ग्रङ्गोर सुवेश करे यतेक जुयाय।।३१ दिव्य रत्न ग्रलङ्कार रक्तप्रान्तं बास । मह मह करे गोरा अङ्गेर वातास ॥३२ सहज श्रीग्रङ्ग गन्ध ग्रार दिव्य गन्व। चन्दन तिलक भाले आर मुखचन्द्र ॥३३ नखचन्द्र शोभा करे अङ्गुले अगुरी। भारमल प्रङ्गतेज चाहिते ना पारि ॥३४ ग्रति सुकोमल राङ्गा ग्रघर बिम्बक । श्रवरणे शोभये गण्ड कुसुम कन्दक ॥३५ ग्रङ्गद कङ्काग करे चरणे नूपुर। देखिया नागरी हिया करे दुर्दुर्।।३६ बेढ़िला गौराङ्गे यत नागरीर गण। शशधर बेढ़ि येन तारार शोभन ॥३७ मदन मदेते मत हैला सब नारी। लज्जा भय तेजिया रहिला मुख हेरि ॥३८ पण्डित श्रीसनातन एथा निज घरे। निज क्त्या भूषा करे नाना ग्रलङ्कारे ॥३६ गन्ध चन्दन मात्ये कराइल बेंशन यिनि बेशे अङ्गछटा ग्रालो करे देश ॥४० विष्णुप्रयार अङ्ग यिनि लाखवाण सोगा भलमल करे येन तड़ित प्रतिमा ॥४१ फणी जिनि वेणी शोभे मुनि मन मोहे। कपाले सिन्दूर से तुलना दिव काहे ॥४२ भुरूर भिङ्गमा किवा सारङ्ग मनोहर। शुक ग्रोष्ठ जिनि नाशा परम सुन्दर ॥४३

क्रङ्क नयन जिनि नयन युगल। गृधिनीर कर्ण जिनि कर्ण मनोहर ॥४४ ग्रधर बान्धुली जिनि ग्रनुपम शोभा। दशन मोतिम जिनि भलमल ग्राभा ॥४५ कम्ब जिनिया कण्ठ जग मनोहारो। सिंह ग्रीबा जिनिया सुन्दर ग्रीबाधारी ॥४६ बाहुयुग कनक मृग्गाल शोभा जिनि। करतल राता पद्म जिनि ग्रनुमानि ॥४७ म्र गुली चम्पक कलि जिनि मनोहर। चन्द्र जिनि नख शोभा ग्रति भलमल ॥४८ ब्रक्ष-स्थल परिसर सुमेरु जिनिया! केशरी जिनिया माभा ग्रति से क्षीिग्या।।४६ कामदेव रथजक जिनिया नितम्ब । उरुयुग जिनि राम कदलक स्तम्भ ॥५० त्रैलोक्य जिनिया रूप गड़िल विधाता। डगम्ग करे पदतल पदा राता ॥५१ नखचन्द्र पाँति जिनि अकलङ्क चाँदे। ताहार किरगे ग्रांखि पाइल जन्म ग्रांधे ॥५२ गन्ध चन्दन माल्ये कराइल वेश। विनि बेशे अङ्गछटा आलो करे देश ॥५३ वैलोक्य मोहिती कन्या रूपेते पार्वती। अङ्गर छटाय भलमल करे क्षिति ॥५४ हेनकाले शुभलग्न समय बुिकया। वर आनिवारे विप्र दिला पाठाइया ॥ ४५ ब्राह्मरा प्रभुर आगे दाण्डाइया रहे। पाठाइल द्विज मोरे सविनये कहे ॥४६ ग्रङ्ग भलमल तेज देखिया बाह्मण। ग्रापनाके धन्य माने धन्य सनातन ॥५७ कहिल प्रभुरे ग्रागे शुन विश्वम्भर। निकट हइल लग्न चलहं सत्वर ॥५८

श्रामि कि कहिते जानि तोमार सम्मुखे। तुमि देव नारायगा देखि परतेके ॥४६ तबे शुभक्षणे सेइ विश्वम्भर पहुँ। चढ़िला मनुष्य याने हासे लहु लहु ॥६० मातृ पदधूलि प्रभु लैल निज शिरे। ब्राइब्रोसुइब्रो लइया शची ब्राशीर्वाद करेहर शङ्ख दुन्दुभि बाजे भेजर काहाल। दण्डिम मुहरि वाजे डिण्डिम रसाल ॥६२ वीगा वेगु कपिलास रवाब उपाङ्ग। मिलिया बाजये पाखोयाज एकसङ्ग ॥६३ पटाह मृदङ्ग बाजे कांस्य करताल। शिङ्गा बरगोँ बाजे सानाहि मिशाल ॥६४ नानाविध बाद्य बाजे नाम नाहि जानि। सम्मुखे नादुया नाचे शुनि वर्णु धनि ॥६१ गायनेते गान गाय भाटेराय बार। वयस्ये बेष्टित प्रभु कैल आगुसार ॥६६ नदीया नगरे घरे घरे पड़े साड़ा। देखिबारे धाय लोक दिया बाहु नाड़ा ॥६७

## विहागड़ा राग।

पाटशाड़ी परे नेतर काँचुली कानड़ छान्दे बान्धे खोपा।
मुकुता गाँथिया सोगाये बाधिया पिठे फेले राङ्गा थोपा॥१ विश्व वित्र नदीया नगरी स्नानन्द पाथारे नीत।
विश्वमभर विया चल देखि गिया गांब सुमङ्गल गीत॥२

केहीत कापड़ पाटशाड़ी परे कागी गन्धराज चाँपा। गुजेन्द्र गमने चिलते ना जाने मृगी दिठे चाहे वाँका ॥३ ग्रझने रिक्षंत खद्धन नयान चञ्चल तारक जोर। गोरा रूप पङ्को पङ्किल ग्रालसे ग्रवला चलिल भोर॥४ नगरे नगरे यतेक नागरी लोचन बले हेरि **भुलल ना**गरी धाइल ध्वनि शुनिया। चिकुरे चिरुणी चिलल तरुणी 💎 चीर ना सम्बरे भुलिया ॥५ नवीन युवती छाड़ि पति मति छाड़ि कुल बन्धु जन। बसन भूषण ना सम्बरे येन सतत उनमत हेन ॥६ थिर बिजुरी येमत तेमन गमन मराल बधू। सारि सारि हात धराधरि येहेन शारद बिधु॥७ कि नारी पुरुष घाय एक मुख केहो काहो नाहि माने । ठेलाठेलि पथे घाय उनमते देखिते गौराङ्ग वदन ॥ द नदीया नगर ग्रानन्द सागर गौराङ्ग नागर धन। चैदिके धाग्रोया धाइ बाजये बाधाइ कुरङ्ग रङ्गिम येन ॥६ बाल वृद्ध ग्रन्ध पंगुर भंगुर

त्रातुर देखये साधे।

केहो केहो बन्धु करे कर घरि धाय थिर नाहि बान्वे ॥१० वदन देखिया मदन वेदने श्रघीर हइला नारी । पशु पक्षी तारा गौराङ्ग देखिया रहे सबे सारि सारि॥११ वयस्ये बेष्टित दिव्य ग्रलंकृत मुकुट निकट ललाटे । घुचल हृदय कपाटे ॥१२

बराड़ी राग। घूलाखेलाजात।। हेनमते विश्वम्भर गेला पण्डितेर घर द्विजबर ग्रानन्द पाथार। पाद्य ग्रर्घ्य लैया करे गेला प्रभु बराबरे घन्य घन्य शचीर कुमार ॥१ तबे पाद्य अर्घ्य दिया गौरचन्द्र थुइल लैया दाण्डाइल छोड़ला भितरे। सर्वजने हरि बले शत शत दीप ज्वले ताहे जिने गोरा कलेबरे ॥२ उलसित सर्वजन हुलाहुलि घनेघन शङ्ख दुन्दुभि वाद्य बाजे। होथा ग्राइग्रोगगा मेलि सबे पाटशाड़ी परि प्रभु प्रदक्षिण हेतु साजे ॥३ निम्मंञ्छन सज्ज करि ब्राइब्रोगण ब्रागुसारि ग्रागुसरे कन्यार जननी। भूमिते ना पड़े पा उलसित सर्व गा देखि विश्वम्भर गुग्गमणि ॥४

एके माइम्रो रूपे ज्वले उज्ज्वल प्रदीप करे ताहे गोरा ग्रङ्गेर किरए। सेइ श्रीग्रङ्ग गन्त्रे ग्राइग्री मरे उनमादे हिया राखे स्रनेक यतन ॥५ प्रभुर चौदिके फिरि सात प्रदक्षिए। करि दिध ढाले चरणारविन्दे। घर चिलबार बेले गोरामुख नेहारे पालटिते नारे ग्रङ्ग गन्वे ॥६ पण्डित श्रीसनातन करे वर बरगा दिव्य वस्त्र दिव्य ग्रलंकारे। दिव्य गन्ध चन्दन ग्रङ्गो करे लेपन गले दिल मालतीर माले ॥७ सुमेरु सुन्दर तनु ताहे सुरधुनी जनु दिया हैया बहे दुइ धारा। पण्डित देखिया ता पुलिकत सर्व गा गोरा गले मालतीर माला ॥ द तबे सेइ सनातन मिश्र द्विण रतन -कन्या ग्रानिबारे ग्राज्ञा दिल । रत्न सिंहासने बसि त्रैलोक्येर सुरूपसी अङ्गछटाय विजुरी पड़िल ॥६ प्रभुर निकटे ग्रानि जग मन मोहिनी महालक्ष्मी विष्णुप्रिया नामा। तेरछ नयान वंक हेरि मुख गौराङ्ग मन्द-मन्द हासि अनुपामा ॥१० प्रभु प्रदक्षिए करि सातबार चौदिके फिरि ा क्रुकरजोड़ें करे नमस्कार। अन्तःपट घुचाइल : चारि चक्षे देखा हैल ्दों हे करे कुसुम बिहार ॥११ उठिल ग्रानन्द रोल सबे हरि हरि बोल छामुनि नाड़िल कन्या वर।

सबे बले धनि धनि येन चान्द रोहिए। केहो बले पार्वतो शंकर ॥१२ तबे विश्वम्भर पहुँ मुचिक हासिया लह बसिला उत्तम सिंहासने। सनातन द्विजवरे कन्या सम्प्रदान करे पदाम्बुजे कैल समर्पगे ॥१३ यथायोग्य ये आछिल नानाद्रव्य दान दिल एकत्र बसिला दुइजने। विवाह अन्तरे दो है सनातन द्विज गृहे एक घरे करिला भोजन ॥१४ उलसित आइश्रोगरग युक्ति करे मने मन करे करि ताम्बूल कर्पूर। देखिब नयान भरि श्रीगौराङ्ग चाँद हरि बासर घरे बसिला ठाकुर॥१५ विश्वम्भर विष्णुप्रिया वासरे मिलिल गिया श्राइश्रोगगा करे श्रनुमान। लक्ष्मी हइ विष्णुप्रिया विष्णु विश्वम्भर हैया पृथिवीते कैला आगमन ॥१६ नानाविध जाने कला करे करि दिव्य माला तुलि दिल विम्वम्भर गले। हिया अभिलाष करे ये आछिल अन्तरे मनःकथा बिकाइमु तोरे ॥१७ केहो गन्ध चन्दन ग्रङ्गि करे लेपन परिशते बाड़े उनमाद । करि नाना परसङ्गे लुटिया पड़ये अङ्गी पूराइल जनमेर साध ॥१८ परम सुन्दरी यत सबे हैला उनमत बेकत करये मन:कथा। रसेर आबेशे हासे दुलि पड़े गोरापाशे गरगर कामें उनमता ॥१६

बाटाभरि ताम्बूले देइ प्रभुर पदमूले करे देइ कुसुम ग्रज्जलि। तार मनःकथा एइ जन्म जन्म प्रभु तुइ ग्रात्म समर्पये इहा वलि ॥२० एइमते रजनी गोङाइला गुरामिए। ग्राइग्रोगगा भाग्येर प्रकाशे । प्रभाते उठिया विधि कैल प्रभु गुरानिधि कुशण्डिका कर्म से दिबसे ॥२१ तार पर दिने पहुँ मुचिक हासिया लहु घरेरे चलिब बैल वागा। परिजने पूजा करे यार येइ मने घरे जय जय भेल शङ्खध्वनि ॥२२ गुवाक चन्दन माला करे करि दोँ है गेला सनातन ताँहार ब्राह्मणी। शिरे दिया दुर्बा धान करे शुभ कल्याण चिरजीवी स्राशीर्वाद वागाी।।२३ तवे देवी विष्णुप्रिया तरल हइल हिया देखिया से जनक जननी। सकरुण कण्ठस्वरे ग्रात्म निबेदन करे श्रनुनय सविनय वागाी ॥२४ सनातन द्विजवर बले हिया कातर तोरे ग्रामि कि बलिते जानि। श्रापनार निजगुरो लैले मोर कन्यादाने तोर योग्य किबा दिव आमि ॥२५ श्रार निवेदिये कथा तुमि मोर जामाता धन्य ग्रामि ग्रामार ग्रालय। धन्य मोर विष्णुप्रिया तोर पादपद्य पाइया इहा बलि गदगद हय ॥२६ बाष्प छल छल ग्राँखि ग्रह्मा वदन देखि गदगइ आध ग्राध बले।

विष्णुप्रिया कर लैया विश्वम्भर करे दिया ढलढल नयनेर जले ॥२७ तवे पहुँ शुभक्षरो 👚 चढ़िला मनुष्य याने सर्वजन हृदय उल्लास। नानाविध बाद्य वाजे शङ्ख दुन्दुभि गाजे हरिघ्वनि परशे स्राकाश ॥२८ सम्मुखे नाटुया नाचे यार येइ गुएा स्राछे सेइक्षणे करे परकाश । 🗼 प्रभु याय चतुर्दोले लोके जय जय बोले उत्तरिला ग्रापन ग्राबास ॥२६ शची हरिषता हैया निर्मञ्छन सज्ज लैया ग्राइग्रोगरा संहति करिया। जय जय मङ्गल पड़े सर्वलोक हिर बले नानाद्रव्य फेलाय निछिया ॥३० सम्मुखे मङ्गल घट रायभाट पड़े भाट वेद ध्वनि करये बाह्यगो । विष्गुप्रियार कर धरि विश्वम्भर गौरहरि गृहे परवेश शुभक्षणे ॥३१ शची प्रेमे गर गर कोले करि विश्वम्भर चुम्त देइ से चाँद वदने। ग्रानन्दे विभोर हैया ग्राइग्रोगण मामे गिया वध् कोले शचीर नाचने ॥३२ ग्रापना पासरे सुखे नाना द्रव्य दिया लोके पुष्ट हैला यत सर्वजन। विश्वम्भर विष्गुप्रिया एकमेलि देखिया गोरा गुए। कहवे लोचन ॥३३

## सप्तम अध्याय

प्रभुर गयायात्रा । बराड़ी राग । दिशा ॥

मोर प्राण आरे गोराचाँद नारे हय।। ध्रु॥ तवे सेइ महाप्रभु श्रानन्द कौतुके। सुखे निवसये बन्धु बान्धब सहिते ॥१ नवद्वीपपुर बासी यतेक ब्राह्मरा। धन्य धन्य बलि सब सभाये कथन ॥२ लौकिक सनिक्रिया विधि पड़े शिष्यगरा। श्रापनि पड़ाय प्रभु पुरुष रतन ॥३ वृहस्पति जिनि कवि काव्यरस जाने। ग्रापिन ईश्वर स्तुति कि बलि बचेने ॥४ शिष्येर महिमा केबा कहिबारे पारु। भ्रापने पड़ाय यारे जगतेर गुरु।।५ कोटी सरस्वती कान्त प्रभु विश्वम्भरे। विद्यारसे कृपा करे पण्डित सकले ॥६ एइमते लोक शिक्षा करे विश्वम्भर। गया करिबारे याब करिला अन्तर।।७ पितृपिण्डदान दिब गया शिरोपरि। गदाधर स्नादि विष्सुपदे नमस्करि ॥ इ एत बलि शुभ यात्रा करिला ठाकुर। संहति चलिला विप्रगरा महाकुल ॥१ शचीर अन्तर पोड़े गदगद भाष। पुत्रेर निकटे गिया छाड़ये नि:श्वास ॥१० प्रवासे याइछ तुमि शुन विश्वम्भर। तुमि ना रहिले ग्रन्थकार मोर घर ॥११ श्रन्धलेर लड़ि तुमि नयानेर तारा। ए देहेर स्रात्मा तोमा बहि नाहि मोरा ॥१२ पितृगण निस्तार करिते याबे तुमि। भ्रापना लागिया तोरे कि बलिब भ्रामि ॥१३

गया यदि याबि बाप ! शुनरे निमाइ। मोर नामे एक पिण्ड दिस्रे तथाइ॥१४ एतेक बचन यबे बैल शचीमाता। मधुर बचने ताँर प्रबोधये व्यथा॥१५ तोमार निकटे येन भ्राछि निरन्तर। एमनि जानिबे माता कहिल उत्तर ॥१६ पुत्र पिण्ड लागि प्रयोजन सर्वलोके। मोरे कृपा ग्राज्ञा कर ना करिह शोके ॥१७ चिलला त महाप्रभु गया करिबारे। सङ्गे चले प्रियगण हरिष ग्रन्तरे ॥१८ ये पथे चले प्रभु शचीर नन्दन। से पथेर लोक देखि जुड़ाय नयन ॥१६ बाल वृद्ध पंगु जड़ धाय देखिबारे। पशु पक्षी धाय सब ग्रश्रु नेत्रे भरे॥२० कुलबच्च धाय सब कुल त्याग करि। सबे बले याय देख वजेर श्रीहरि॥२१ इहा बलि धाय लोक ना बान्धये केश। उन्मत्त करिला प्रभु भ्रमि सर्व देश ॥२२ सर्वपथे एइमते सर्वलोक धाय। सर्वलोके प्रेमरस सागरे भासाय॥२३ पथे याइते एकठाँइ बेखे गौरहरि। कुरङ्ग कुरङ्गी केलि करे एकमेलि ॥२४ मृगेर कौतुक देखि भेल कुतूहल। प्राकृत लोकेर हेन हासे खल खल ॥२५ लोभ मोह काम क्रोधे मत्त पशुगरा। कृष्ण ना भजिले एइमत सर्वजन ॥२६ सङ्गिगरो हासिया बुभान भगवान्। ये भाव मानुषे से पशुते विद्यमान ॥२७ कृष्ण ज्ञान नाइ मात्र पशुर शरीरे। मनुष्ये ना भजे कृष्या पशु बलि तारे ॥२६

एत बुभाइया प्रभु जगतेर गुरु। चिलला पथेते प्रभु वाञ्छाकल्पतरु ॥२६ तबे सेथा चीर नामे ग्राछे एक नदी। स्तात दान कैल प्रभु ये ग्राछिल विधि ॥३० देवपूजा पितृपूजा करि हरषिते। मन्दारे उठिला प्रभु देवता देखिते ॥३१ देवता देखिया प्रभु नामिला सत्वरे। पर्वत निकटे बासा बाह्य ऐर घरे ॥३२ हेनकाले विश्वम्भर सङ्गीर बाह्मण। से देशेर विप्र देखि दोषे तार मन ॥३३ देश ग्राचरण तारा करे यथाविधि । देखिया ब्राह्मगागगो नाहि विप्र बुद्धि ॥३४ बाह्मणे प्रवज्ञा देखि प्रभु विश्वम्भर। द्विज भक्ति प्रकाशिब करिला ग्रन्तर ॥३५ ग्राचिमबते प्रभु देहे ग्राइल महा ज्वर। ज्वर देखि त्रास पाय सबार अन्तर ॥३६ वलिला ठाकुर शुन शुन द्विज जन। देव पितृ कार्य्ये विघ्न भेल कि कारएा ॥३७ ना जानि कि मोर दोषे सङ्गिग्ए। दोषे । श्रेय:कार्य्ये विघ्न हय बड़ ग्रसन्तोषे ।।३८ सर्व विघ्न निबारए। ग्राछये उपाय । विप्र पादोदक मोरे देह त जुड़ाय ॥३६ विप्र पादोदक पाने सर्वपाप हरे। एखनि पलाबे ज्वर कि करिते पारे ॥४० सेइलाने सेइदेशी आछिल बाह्मणा भापने उठिया तार पाखाले चर्गा॥४१ विप्र पादोदक पान कैल विश्वम्भर। प्रकाशिल द्विजभक्ति पलाइल ज्वर।।४२ सङ्गरे से द्विजवर बले चादुवाणी। ग्रामार ग्रन्तर दोषे दु:ख पाइले तुमि ।।४३

कृत्सित ग्राचार देखि मोर मन दोषे। मोर मनदोषे तुमि पाइले ग्रसन्तोषे ॥४४ एखाने ब्राह्मण भक्ति प्रकाशिले तुमि । म्रपराघ कैलुँ दोष क्षमिबे म्रापनि ॥४५ तुमि से ब्रह्मण्य द्विजभक्ति ग्रधिकारी। भृगुमुनि पदचिह्न निज वक्षे धारी ॥४६ निजभक्त महिमा प्रकाशो निजमुखे। जगतेर निस्तार करह एइरूपे।।४७ जय विश्वम्भर जय जय द्विजराज। तोमारे सेविले सिद्ध हय सब काज ॥४८ नमो द्विजवल्लभ दयालु गौरहरि। नमो कर्मसंस्थापन सर्व ग्रधिकारी ॥४६ सङ्गीर एतैक वाग्गी शुनि विश्वम्भर। क्षमा कैल सबाकार दोष बहुतर ॥५० इहारा पूजये मधुसूदन ठाकुर। ए सकल त्याज्य नहे ना भाविह दूर ॥५१ कृष्ण ना भजिले द्विज नहे कदाचित। पुरागो प्रमागा एइ शिक्षा स्राछे नीत ॥५२

तथाहि पद्यपुरागो--चण्डालोऽपि मुनि श्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणः विष्णुभक्ति विहीनस्तु द्विजोऽपि श्वपचाधम ५३

विष्णुभक्ति परायण होने से चाण्डाल भी मुनि से श्रेष्ट होता है। किन्तु विष्णुभक्ति विहीन ब्राह्मण चाण्डाल से निकृष्ट है। इहा बलि सङ्गेर ब्राह्मणे तुष्ट हइया।

दोष क्षमाइला तार करुगा करिया ॥५४

एइमते प्रभु द्विज भक्ति प्रकाशिया। पुनःपुना नदी तीर्थे उत्तरिला गिया ॥५५ स्तान देवार्चन तथि करिला तखन। पितृकार्य्य समाधिया करिला गमन ॥५६ तबे त उत्तम तीर्थ राजगिरि नाम। ब्रह्मकुण्डे गिया प्रभु कैल स्नान दान ॥५७ देवपूजा पितृ पूजा करिल तथाय। विष्णुपंद देखियारे चलिला त्वराय ॥ ५ ८ याइते देखिल पथे एक न्यासिवर। महा भागवत नाम 'पुरी' से ईश्वर ॥५६ प्रणाम करिया ताँरे बैल विश्वम्भर। बड़ भाग्ये देखिल ए चरण युगल ॥६० चरगो पढ़िया बले बचन कातर। करुण अरुण आँखि करे चलछल ॥६१ केम्नेः तरिब ग्रामि लसंसार सागहे। कृष्ण पादाम्बुजे भक्ति देह त ग्रामारे ॥६२ कृष्ण दीक्षा विनु देह ग्रकारण लेखि। पुराएो ए सब बाक्य साधु मुखे साक्षी ॥६३ ऐछन शुनिया वागाी पुरी से ईश्वर। निभृते कहिला तारे महामन्त्रवर ॥६४ गोपीनाथ महामन्त्र पाइला विश्वमभर। पुलकित सब ग्रङ्ग हरिष ग्रन्तर ।।६५ नयने गलये नीर पुलकित ग्रङ्ग। राथा राधा वलि प्रेम बाड़िल तरङ्ग ॥६६ व्रजेर यतेक भाव सब मने हैल। विशेषे माधुर्यंरसे मन डुबाइल ॥६७ राघा भावे ग्राबिष्ट हइया कलेबरे। कुष्ण कृष्ण बलि डाके स्रति उचस्वरे ॥६८ वृन्दावन गोवर्द्धन विल डाके हासे। कालिन्दी यमुना वलि गरजे उल्लासे ॥६९

क्षरां डाके वलराम श्रीदाम सुदाम। क्षरणे नन्द यशोदा बलिया डाके नाम ॥७० धबली शाङली बलि गरजे गभीर। क्षरा सखी बलि प्रभु पड़ये अथिर ॥७१ क्षरणे दास्यभावे तृरण दशने धरिया। क्षरां ग्रहङ्कार करे ग्रामि से बलिया ॥७२ वरिलुँ पर्वत ग्रामि मारिलुँ ग्रघासुर। मारिलुँ पूतना म्रादि यतेक स्रसुर ॥७३ क्षिणेक त्रिभङ्ग हइया वंशी हाते रहे। क्षरणे चमिकत हैया चौदिकते चाहे ॥७४ नयने गलये नीर गदगद भाष। मधुर बचने करे गुरुर सम्भाष॥७१ तोर पद परसादे हइलुँ कृतार्थ। माजि हैते जनम देह भै गेल यथार्थ ॥७६ इहा शुनि ईश्वरपुरी निज सुखे। त्रिभङ्ग मुरली मुख देखये प्रभुके ॥७७ माधवेन्द्र पुरीर कथा हैल स्मरण। जानिला से कृष्ण चन्द्र प्रकट एखन ॥७५ गुरुभक्ति प्रकाशियाः चलिला से पहुँ। फल्गुनामा नदी देखे हासे लहु लहु ॥७६ पूर्व सङर्गो हैल हरिषे विषाद । सीता सङ्ख्या हैल परम प्रमाद ॥५० देव यूजा पितृ पूजा कैल स्नान दाने। प्रे शिलाय पिण्ड दान करिला विधाने ॥ ६ १ ब्राह्मगोरे दिल धन पितार उद्देशे। उदीचि करिया कैल दक्षिए। मानसे ॥ ६२ उत्तम मानस करि जिह्वालोल तीर्थ। देव पितृ पूजा करि बिलाइल ग्रर्थ ॥ ६३ तबे गया उत्तरिला ग्रति हृष्टमने। देखिते बाढ़िल आत्ति विष्णुर चर्गो।। ५४

पोड़ष बेदिकाय प्रभु पिण्डदान करे। उत्कण्ठा बाढ़िल विष्णुपद देखिबारे ॥ ५५ सर्व कार्य्य समाधिया चलिला त्वरिते । विष्णुपद देखिबारे हरपित चिते ॥८६ विष्णुपद चिह्न ग्रामि देखिब नयने। हरिषे अन्तर कथा कहे मने मने ॥ ५७ एत भावि उत्तरिला विष्णुपदे ग्रासि । परम म्रानन्दे दण्डवतः करि बसि ॥८८ बलये गौराङ्ग शुन शुन सर्वजन। केमने करये विष्णुपद देखि मन ॥ ६६ विष्णुपद चिह्नं मुइ देखिनु नयाने। देखिया त प्रेमोदय ना हइल केने ॥६० इहा बलि महाप्रभु पाखाले विष्णुपद। ग्रभिषेक करि कैल हियार प्रसाद ॥६१ भक्ति प्रकाशिया प्रभु विश्वम्भर हरि। प्रकाश करये गोरा प्रेमः अधिकारी ॥६२ कम्प पुलक भेल प्रेमार ग्रारम्भ। नयने गलये धारा क्षरो हय स्तम्भ ॥६३ विभोल हइला प्रभु पादाब्ज देखिया। प्रेम महामहोत्सबे बुलये नाचिया ॥६४ गया शिरे पिण्डदान पादाब्ज उपर। पितृकार्प्य कैल प्रभु हरिष अन्तर ॥६५ भ्रारदिने मन:कथा दड़ाइल चिते**।** मधुपुरी यात्रा प्रभु कैल ग्राचिम्बते ॥६६ सङ्गीर बाह्मग्रागगो कहिल बचन। वृन्दावन दरशने करह गमन॥६७ शुनिया सङ्गतिगरा कृण्ठित हइला। याइते नारिब व्यय ग्रलप हइला ॥६८ प्रभु कहे भक्ष्य सङ्गे मनुष्येर जन्म। ना बुभि बिकल हैया करे नाना कर्म ॥६६

सार्थक मनुष्य जनम कृष्ण यदि भजे। ना भजिले कुंष्या दुःख सागरेते मजे ॥१०० एइमते सबे बुभाइया गौरहरि। गया हैते वृन्दावन प्रभु यात्रा करि ॥१०१ सङ्गिगग सङ्गे करि चलिलां ग्रांपनि । हेनकाले उठि गेल ग्राकाशेर वागाी ।।१०२ नौतुन मेघेर येन गभीर गर्जन। विश्वमभर सम्बोधिया कहिल बचन ॥१०३ शुन शुन महाप्रभु ! ग्रोहे विश्वम्भर। ना याइह मघुपुरी याह निज घर ॥१०४ सन्न्यास करिया तीर्थं करिबे पर्य्यटन । समयेर वश हैया याबे वृन्दावन ॥१०५ एइमत दैववाणी शुनि निज काणे। गमन निरोध कैल सङ्गर ब्राह्मरो ॥१०६ लेउटिया महाप्रभु घरेरे चलिला। क्रमे क्रमे पदवजे नदीया आइला ॥१०७ नमस्कार करि प्रभु मायेर चरणे। घरेरे बिदाय दिला यत सङ्गिगए।।।१०८ पुत्र कोले कैल शची स्नानन्दित मने। हरिषे प्रेमार नीर भरे दुनयने ॥१०६ पुलकित सब ग्रङ्ग कम्प कलेबर। आनन्दे धाइल सब नदीया नगर ॥११० विष्णुप्रिया हिया माभे ग्रानन्द हिल्लोल। धरिते ना पारे प्रङ्ग सुखेर नाहि ग्रोर १११ ग्रानन्दे ग्राइला प्रभु ग्रापन ग्रावास। गोरा गुरा गाय मुखे ए लोचन दास ११२

बराड़ी राग। दिशा।।

द्विजचाँद ना हारे आरे हय ॥ मूर्च्छा ॥
नवद्वीप चरित्र शुन अपरूप कथा ।
ग्रमिया माखिल विश्वम्भर गुरागाथा ॥१
लोक वेद अगोचर नदीया चरित ।
श्रवरा मङ्गल हय सबार पिरीत ॥२
शिव शुक नारद लखिमी अनन्त ।
येइ सुखे आपनाके माने भाग्यवन्त ॥३
आमि छार कि बलिब अति बुद्धिहीन ।
भालमन्द नाहि ज्ञान नाहि निशा दिन ॥४
पशुर चरित मोर आचरण एके ।
ता हैते अधम बलि लिखिये आमाके ॥५
सब अबतार सार गोरा अवतार ।
ताहाते नदीयापुरे प्रेमार प्रचार ॥६
प्रगति करिया बलो वैष्णव चरणे ।
कुपा कर गोरा गुण गाङ मो वदने ॥७

ग्रधम बलिया घृगा ना करिह मोरे। पतितेर त्रारा लोके बले तो सबारे ॥ द निजगुरो दया करि कर परसाद। गोरा गुरा गाङ मुखे बड़ लागे साथ ॥६ गोरा पद कमले भो करोँ परएाति। तिलेक करुएा दिठे कर अवगति ॥१० श्रीनरहरि दास ठाकुर ग्रामार। एइ भरसाय गुरा मो बलोँ तोमार ॥११ नहे बा अधमाधम मुइ पापी छार। तोर गुरा बर्शिवारे किबा स्रधिकार ॥१२ ग्रधिकारी नहो**ँ मुइ** करो<sup>\*</sup> परमाद । तोर गुरण गाहिबारे बड़ लागे साध ॥१३ ये हउ से हउ कथा कहिव ग्रवश्य। साबवाने शुन सबे नदीया रहस्य ॥१४ जानि बा ना जानि कहि बड़ प्रतिग्राशे। प्रादिखण्ड साय कहे ए लोचन दासे ॥१४

इति श्रीश्रीचैतन्यमङ्गले आदिखण्ड समाप्त ।।



श्रीश्रीकृष्णचैतन्य-चन्द्राय नमः

# श्रीचैतन्यमङ्गल

->>>>>

# मध्यखराड

प्रथम अध्याय

प्रभुर प्रेमदान लीला। करुणश्री राग्।

जय नरहरि गदाघर प्रागानाथ। कृपा करि कर प्रभु ! शुभ हिष्टिपात ॥१ ग्रादिलण्ड साय मध्यलण्डेर ग्रारम्भ । या शुनिले प्रेमधन पावे अबिलम्ब ॥२ मध्यखण्ड कथा भाइ ग्रमृतेर सार। नदीया विहार याते प्रेमार प्रचार ॥३ जगाइ माधाइ पापी याते उद्घारिला। ब्रह्मार दुर्ल्भ प्रेम यारे तारे दिला ॥४ हरिनाम सङ्कीर्त्तन याहाते प्रकाश। पतित उद्घार हेतु याहाते सन्न्यास ॥५ कहिब ए सब कथा ग्रमृतेर खण्ड। या शुनिले घुचे जीवेर अन्तर पाषण्ड ॥६ नदीया ग्रासिया प्रभु ग्रानन्दित ।चते । सुखे निबसये बन्धु बान्धव सहिते ॥७ नवद्वीप वासी यत ब्राह्मरा कुमार। सत्कुल सम्भव तारा ग्रति शुद्धाचार ॥ न

बड़इ सुक्रती तारा धन्य तिनलोके । ग्रापने ठाकुर विद्या दान कैल याके ॥१ एकदिन सब शिष्यगरो गौरहरि। बलिल सवारे प्रभु ग्रनुग्रह करि।।१० पड़ एक सत्य वस्तु कृष्णेर चरण। सेइ विद्या याते हरिभक्तिर लक्षरा ॥११ ताहा बिनु सब ग्रविद्या शास्त्रे कहे। राधाकृष्ण भक्ति बिना केहो सङ्गी नहे १२ विद्या कुल धन मदे कृष्ण नाहि पाय। भक्तिते से अनायासे पाइ यदुराय ॥१३ भक्तिरसे वश कृष्ण देखह विचारि। एत कहि श्लोक पड़े शास्त्र अनुसारि ॥१४ तथाहि पद्यावल्यां धृतं दाक्षिगात्यकविवानयं-व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का वं गः को विदुरस्य यादवपते हग्रस्य कि पौरुषं। कुठजाया: किमु नामरूपमधिकं कि वा सुदाम्नो घनं भक्तया तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः १५ व्याध का सदाचार क्या था ? ध्रुव की अवस्था क्या थी ? गजेन्द्र की क्या विद्या थी ? विदुर की वंशमर्यादा क्या थी ? यदुपति उग्रसेन का क्या पौरुष था ? कुब्जा का क्या रूप था ? सुधामा क्या धनी था ?

इनसब का कुछ भी नहीं था, अथच श्रीकृष्ण प्राप्ति हुई थी। अतएव माधव भक्ति से सन्तुष्ट होते हैं। गुणों से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, कारण माधव भक्तिप्रिय हैं।

एइ मते शिष्यगरो बुभाय ठाकुर। प्रकाशिब निज प्रेम ग्रानन्द प्रचुर ॥१६ एकदिन निजगृहे ग्राछेन शुइया। कृष्ण प्रेमानन्दे कान्दे विह्वल हइया ॥१७ राधा भावे व्याकुल हइया प्रभु डाके। माथुर विरहे हात मारे निज बुके ॥१८ ग्रारे रे प्रकूर! मोर कृष्ण लैया गेलि। इहा बलि कान्दे प्रभु करिया विकुलि ॥१६ कुबुजा कुत्सितमति कृष्ण निल मोर। शठ रति लम्पट युवती मन चोर ॥२० इहा बलि कान्दे प्रभु गरजे हुङ्कार। पुलके आकुल अङ्ग भाव चमत्कार ॥२१ विस्मित हइया शची विश्वस्भरे पुछे। कि लागिया कान्द बाप दु:ख तोर किसे 1२२ मायेर बचन शुनि ना दिला उत्तर। रोदन करये प्रभु ग्रानन्दे विह्वल ॥२३ तबे सेइ शचीदेवी मने मने गरो। कृष्ण अनुग्रह प्रेम जानिल लक्षणे ॥२४ वड़ भाग्यवती शची सब तत्त्व जाने। पुत्रेर सम्मुखे कहे मधुर बचने ॥२५ शुन शुन आरे बाप मोर सोगार सुत। जगत दुर्ज्ञभ तोर देखि भ्रदभुत ॥२६

यथा यथा याग्रो तुमि पात्रो यत धन। म्रानिया म्रामार ठाँइ कर समर्पण ॥२७ गयाते पाइले कृष्एाप्रेम हेन धन। देवता दुर्क्कभ बस्तु श्रमूल्य रतन ॥२६ मायेर करुगा यदि थाके तोर चिते। देह कृष्ण प्रेमधन डराङ चाहिते ॥२६ एतेक बचन यदि शचीदेवी बैल। हृदये दरवे प्रभु हासिते लागिल ॥३० वैष्णव प्रसादे माता प्रेम पाबे तुमि। निश्चय जानिह कथा कहिलाम स्रामि॥३१ वैष्णव गोँसाइ प्रेम दिते निते पारे। ताहा बिना प्रेम ग्रार केहो दिते नारे ॥३२ ए बोल शुनिया शची स्रति हृष्ट चित। तखने पाइल प्रेमभक्ति ग्राचम्बत ॥३३ पुल्कित सब् ग्रङ्ग कम्प कलेबर। नयने गलये अश्वधारा निरन्तर ॥३४ कृष्ण कृष्ण बलि डाके हृदय उल्लास। कह्ये लोचन गोरार प्रथम प्रकाश ॥३५

# श्रीराग ।

तवे विश्वम्भर पहुँ प्रेमे गरगर।

श्राद्धये ब्राह्मण ब्रह्मचारी शुक्लाम्बर॥१
तार घरे कान्दे प्रभु प्रेमाय विह्वल।
नयने गलये श्रश्रुधारा निरन्तर॥२
नासिकाय श्रुष्मा श्रति गले निरन्तर।
निरवधि फेले ताहा विष्र शुक्लाम्बर॥३
भूमेते लोटाइया कान्दे रजनी दिवस।
सन्ध्या समये प्रश्न करेन विवश ॥४

दिवसे पुछये प्रभु कत रात्रियाय। सर्वजन बले दिवा राति नाहि हये।।५ तवे सेइमत प्रभु प्रमेते विवश। रोदन करये पुन ग्रानन्दे ग्रवश ॥६ प्रहरेक रात्रि गेले दिन बलि पुछे। दिवस ना हये कहे यारा श्राछे काछे ।।७ प्रेमाय विभोर नाहि जाने दिवा राति। कारो मुखे कृष्णनाम शुनि पड़े क्षिति॥ न कृष्णनाम गुरागीत केहो यदि गाय। शुनिया तखनि प्रभु घरगो लोटाय ॥६ क्षणे दण्डवत करि करे परगाम। क्षणे उचस्वर करि गाय हरिनाम ॥१० सकरुण कण्ठ क्षरो काँपे कलेवर। पुलकित ग्रङ्ग जिनि कदम्ब केशर ॥११ निरन्तर परवश क्षरोंक प्रबोधे। सेइ क्षणे स्नान दान जन उपरोधे ॥१२ सेइ काले पूजा करे अन्न निवेदन। भोजन करये प्रभु प्रसाद तखन ॥१३ हेनमते कौतुके सकल दिन याय। सकल रजनी निज सुखे नाचे गाय ॥१४ हेनरूपे कौतुके से रजनी दिवस। लोंक शिक्षा करे प्रभु भुञ्जे प्रेमरस ॥१५ भ्रापने भ्रापन रस करे भ्रास्वादन। मुल्य एइ हेतु कथा शुन सर्वजन ॥१६ जीव उद्घारए। हेतु गौरण करि मानि । एइहेतुं बलि अवतार शिरोमिए।।१७ सब अवतार लोला देहेते प्रकाश। सव अवतार सङ्गी सङ्गे सब दास ॥१८ नवद्वीपे उदय करिला गौरचन्द्र। दूर कैला जगजन हृदयेर ग्रन्थ।।१६

करुगा किरगे कलियुग हैल ग्राला। घुचिल सकल लोकेर हृदयेर ज्वाला ॥२० भकत चकोर सव ग्रासिया मिलिल। प्रेमामृत पान करि सबाइ भुलिल ॥२१ मिलिलेन गदाधर पण्डित गोसाँइ। नरहरि मिलिया रहिला तार ठाँइ ॥२२ श्रीनिवास मुरारि मुकुन्द बक्रेश्वर। श्रीधर पण्डित नवद्वीपे यार घर ॥२३ श्रीमान् सञ्जय ग्रार पण्डित धनञ्जय। शुक्लाम्बर नीलाम्बर ग्रादि महाशय ॥२४ श्रीराम पण्डित ग्रार महेश पण्डित । हरिदास नन्दन ग्राचार्य्यं सुचरित ॥२५ रुद्र पण्डितः ग्रार पण्डितः दामोदर । ग्रनेक मिलिला से गौराङ्ग ग्रनुचर ॥२६ नाम क्रमे लिखन ना हय ता सबार। सम्बरण नहे प्रन्थ हये त ग्रपार ॥२७ नानादेशे यतेक ग्राछिला भक्तगण। सबेइ मिलिला ग्रासि प्रभुर चरण ॥२५ महाप्रेमे मत्त हैया सब भक्तगण 🕼 माताइला सब लोके दिया प्रेमधन ॥२६ समभावे सब जीवे करुएम करिया। भक्तसङ्गे नाचे प्रभु प्रेम विनोदिया ॥३० तबे सेइ बिश्वम्भर ग्रार एक दिने। श्रीवास पण्डित ग्रार तार भ्रातृग से ॥३१ ए सब सहिते प्रभु पथे चिल याय। शुनये वंशीर घ्वनि ना जानि के गाय ॥३२ गान्धर्बार भावे वंशीर व्विन से शुनिया। कान्दिया कान्दिया बले डाकिया डाकिया ३३ विह्नल हइया प्रभु दण्डवत करे। रोदन करये नानाविध प्रमभरे ॥३४

भ्रवश हइला प्रभु भावेर स्रावेशे। निज जने ग्राशीर्वाद करि ग्रट्ट हासे ॥३५ शिष्यगण सङ्गे क्षणे अलौकिक कहे। क्षरो उनमाद क्षरो नि:शवदे रहे ॥३६ श्रीवास पण्डित ग्रारं राम नारायण । मुकुन्द सहित गेला श्रीवास भवन ॥३७ नौदिके बेढ़िया भक्त माभे गौरहरि। मदे मातोयाल येन किशोर किशोरी ॥३८ क्ष एो पड़े भूमिते लोटाय। हरि हरि बलिया कान्दये उचराय।।३६ रात्रिदिन प्रेमानन्दे पुलकित तनु । म्रान परसङ्ग नाहि कृष्ण कथा विनु ॥४० एककाले निज घरे ब्राछे प्रेमे भोरा। रोदन करये ग्राँखे सात पाँच धारा ॥४१ कि करिंब कोथा याबं केमन उपाय। श्रीकृष्णे ग्रामार मित कोन् मते हय ॥४२ इहा बलि रोदन करये ग्रात्तंनादे। कातर बचन शुनि सब भक्त काँदे ॥४३ हेनकाले दैववाणी उठिल सादरे। श्रापने ईश्वर तुमि शुन विश्वम्भरे ॥४४ प्रेम प्रकाशिते मही कैले अवतार। निज करुगाय प्रेमा करिबे प्रचार ॥४५ धर्म संस्थापन करि करिबे की र्त्तन। स्रेद ना करिह कार्य्य करह भ्रापन ॥४६ तोमार प्रसादे कलि निस्तारिव लोक। निज प्रेम दिया सब घुचाइबा शोक ॥४७ संशय नाहिक इथे शुनह बचन। खेद दूर करि कर निज सङ्कीर्त्तन ॥४८ एतेक बचन यबे देव मुखेशुनि। श्रन्तर हरिष किछु ना कहिल वासी ॥४६ तार परदिने शुन श्रपरूप कथा। स्रमिया माखिल विश्वम्भर गुरागाथा ॥५० मुरारि गुप्तेर घर गेला एकदिन। पुलकित सब ग्रङ्ग ग्रावेशेर चिन ॥५१ देवतार घर मध्ये प्रवेश करिल। म्रावेशे विह्वल किञ्ज कहिते लागिल ॥५२ प्रेम नोर घारा वहे नयन सागरे। सुरनदी घारा येन सुमेरु शिखरे ॥ १३ कहे सब लोक हेर देख अपरूप। पर्वत स्राकार एक बराह सम्मुख ॥५४ महावेगे भ्राइसे हेर देखह बराहे। दन्त सारि ब्राइसे मोरे मारिबारे चाहे ॥५५ दुइ दन्त सारि मोरे मारिबे शूकर। इहा बलि प्रवेशिला देवतार घर ॥ १६ बराह मूरति प्रभु हइया तखन। कर चरगोते मही करे पर्य्यटन ॥५७ रातुल शरीर राङ्गा चरण लोचन। महा पराक्रम महा हुङ्कार गर्जन ॥५८ सेइलाने छिल एक पित्तलेर पात्र। ऊर्द्वमुखे दशने धरिल क्षरामात्र ॥५६ पित्तलेर पात्र छाड़ि विकाशे वयान। मुरारिके पुछे निज रूपेर म्राख्यान ॥६० वेद उद्धारण रूप धरि भगवान्। बसिया कहये प्रभु पुरुष प्रधान ॥६१ कहत स्वरूप मोर कि जानह तुमि। मुरारि कहये प्रभु किबा जानि ग्रामि ॥६२ दण्डवत करि भूमे कहिला मुरारि। शम्भु ना जानये प्रभु चरित्र तोमारि ॥६३ इहा बलि पड़िल गीतार एक श्लोक। प्राकृत प्रवन्वे कहि शुन सर्वलोक ॥६४

तथाहि श्रीमद्भगवद्गीतायां (१०।१५) स्वयमेवात्मानात्मानां वेत्थ त्वं पुरुपोत्तम । भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥६५

हे पुरुषोत्तम! हे भूतभावन! हे भूतेश!
हे देवदेव! हे जगत्पते! आप स्वयं ही अपने को
जानते हैं, अपर कोई आप को नहीं जानते हैं।
ग्रापने ग्रापना तुमि जान महाप्रभु।
तोमा बिने तोमारे ना जाने ग्रार केहु।।६६
तबे पुनरिप कहे सेइ गोरहिर।
वेदेर शकित ग्रामा कि जानिते पारि।।६७
मुरारि कहये पुन कातर बचने।
तोर तत्व नाहि जाने सहस्र वदने।।६८
वेदे कि जानिब तोर ग्राचरण तत्व।
केहो नाहि जाने प्रभु तोमार महत्व।।६९
इहा शुनि हासि कहे गौर भगवान।
तामारे विडम्बे बेद शुनह ग्राख्यान।।७०

तथाहि श्वेताश्वतरोपनिषदि—

ग्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता

पश्यत्यचक्षः स शृणोत्यकर्णः

स वेत्ति वेद्यं न हि तस्य वेत्ता

तमाहुरग्रचं पुरुषं पुराणम् ॥७१

पुराण पुरुष परमेश्वर हस्त पद विहीन होने पर भी द्रुत गमन करते हैं, एवं ग्रहण करते हैं। नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, कर्ण रहित होकर भी गुनते हैं, ज्ञातच्य वस्तु का ज्ञाता आप हैं, किन्तु आप को जानने में कोई सक्षम नहीं है।

वेदे कहे आभि कर ए चरण शून्य।
हेन बिडम्बना मोर नाहि करे अन्य।।७२
इहा बिल हासे प्रभु प्रसन्न वदन।
नाहि जाने वेद आमा कहिल वचन॥७३

तवे त कहिल वैद्य करि परगाम। करुए। करह प्रभु ! देह प्रेमदान ॥७४ ठाकुर कहिल पुन शुनह मुरारि। ग्रामारे विरीति कर एइ प्रेमा तोरि ॥७५ भजिवे परम ब्रह्म नराकृति तनु। इन्द्रनील वरण त्रिभङ्ग करे वेगु ॥७६ नवगोरोचनागर्भ गर्व भङ्ग द्युति। वृपभानुसुना नाम मूल ये प्रकृति ॥७७ नब वराङ्गना कत वल्लवी वल्लभे। समर्पिय निज तनु नन्दसुते पाबे ॥७८ चिन्तामिण भूमि रत्न मन्दिर सुन्दर। कल्पवृक्ष रत्नवेदी ताहार उपर॥७६ कामधेनुगरा तथा ग्रचिन्त्य प्रभाव । ग्रभीष्ट करये पूर्ण ये करे ये भाव॥८० तार ग्रङ्गछटा निराकार ब्रह्म बलि। जानिबे एसव तत्त्व कृष्णेर माधुरो ॥५१ एइमत सबभक्ते बलिला ठाकुर। शुनिया सबार हिया ग्रानन्द प्रचुर ॥ ६२ तखन मुरारि कहे प्रभुर चरले । रबुनाथ रूप प्रभु देखिब नयने ॥ ६३ एतेक कहिते मात्र देखे सेइक्षरो। दुर्वादल श्याम राम जानकी जीवने ॥८४ लक्ष्मण भरत ग्रार शत्रुघ्नादि यत। देखिया मुरारि हैल ग्रानन्दे पूरित ॥ ५५ वाह्य दूरे गेल भूमे पड़ि गड़ि याय। पद्म दस्त दिया प्रभु शान्त कैल ताय ॥८६ वर दिल प्रेमे परिपूर्ण हम्रो तुमि। तुमि हनुमान सेइ रामचन्द्र म्रामि।।८७ एइ बोल बलिया प्रभु चलिला मन्दिरे। म्रार दिने श्रीवास पण्डितेर घरे ॥८८ सब निजजन प्रभु संहति करिया।
बिसया कहये निज प्रेम प्रकाशिया।। प्रह
हिर हिर बोल बले अन्तरे कौतुक।
निजजने कहे शुन शुन अपरूप।। ६०
सेइ राधा कृष्ण सब पाइबे येमते।
सेइ कथा कहि एबे शुन एक चिते।। ६१
इहा बिल नारदीय पड़े एक श्लोक।
इहार मरम व्याख्या नाहि जाने लोक।। ६२

तथाहि वृहन्नारदीये— हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम्। कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा६३

कलियुग में एकमात्र हरिनाम, हरिनाम,

हरिनाय ही है। तद्भिन्न अपर आश्रय नहीं है. अपर आश्रय नहीं है, अपर आश्रय नहीं है। नाम रूपी नाम एक आदि ये पुरुखी कलौ मूर्त्तिमन्त श्राछे ना जाने मूरख ॥६४ नाम रूपी ेभगवान् जानिह केवली द्विधा युचाइते व्यास बले तिनबार ॥१५ तिनबार वहि ग्रार साक्षे 'एब, कार। " दुराशय पापीलोक सब बुक्तावार ॥ ६६ हरिनाम मन्त्रे हय कैवल्य ताहार ा केबल कैवल्य ग्रर्थ जानिह विचार ॥१७ नाममात्रः नामाभासः स्पष्टार्थः इहारः। कैवल्य से मुख्य हम शास्त्र परचार ॥६८ नामाभासे मोल्य हय सत्य शास्त्र वागी। नामोदये प्रेमानन्द पुराएो वालानि ॥६६ इहा बहि । स्नान देवा भजे थेइ जन। तार गति नाहि तिनवार ए बचन ॥१०० गो गोपी गोपाल सङ्गे ध्यान हरिनाम। जानिबे ए सब अर्थ वेदेर प्रमाण ॥१०१

एतेक बलिल प्रभु बराह ग्रावेशे। नाम सङ्कीतंन करे नाचे प्रेमवशे॥१०० ये शुनये गोरागुरा नदीया विहार। ग्राविलम्बे कृष्णप्रेम उपजे ताहार॥१०३ दशने धरिया तृरा कहये लोचन। गौर पद विनु मोर नाहि ग्रन्य धन॥१०४

#### धानशी राग।

नवद्वीपे नितुइ पूर्णिमार चाँद गोरा। प्रकाशये निज्येम अमियार धारा॥ पिवइ चरणामृत भकत चकोरा। अबाध करुणायप्रेम प्रकाशये गौरा ॥ ग्रार एक दिने कथा शुन ग्रपरूप। निज घरे बसि तेज कोटी काम रूप ॥१ सिंहग्रीव कम्बुकण्ठ कमल नयन। करये प्रकट घन गम्भीर गर्जन॥२ ए घरे देखि चारि पाँच छय मुखा देखिते बाढ्ये मोर अन्तर कौतुक ॥३ श्रीनिवास पण्डित ग्राछिल प्रभु काछे। शुनिया उत्तर दिल ये क्धिान आछे ॥४ तोमाः देखिबारे सब देव आगमन। ब्रह्मा आदि चारि पाँच छय से वदत ॥ ४ प्रेमार समुद्र तुमि देह प्रेमधन। तोरेः प्रेमधनः मागे सब े देवगरा ॥६ तबे सेइ महाप्रमु वसि दिव्यासने। एक भक्त ग्रङ्ग ग्रङ्ग पद ग्रार जने ॥७ श्रीवास पण्डित ग्रादि यत भक्तगरा। चरणे पडिया तारा करये रोदन ॥ इ वर मार्गाँ तोरु पंदाम्बुजमधुः प्रेमा । देह मो सबारे प्रमु ं करुगार सीमा ॥६

तवे विश्वमभर प्रभु वले मेघ नादे। लेह तो सबारे दिल प्रेम परसादे ॥१० त्काले हइल प्रेमं सव देवतार। भावमय शरीर हइल चमत्कार ॥११ हा राक्ष गोविन्द बलि नाचे देवगरा। देखिया वैष्णावगण हरिषत मन ॥१२ देवगए। नाचे देवीगए। करि सङ्गे। ग्रश्रु पुलक स्वेदः प्रेमार तरङ्गे ॥१३ क्षणे भूमे गड़ियाय चरणे पड़िया। क्षणे ऊर्द्धं वत्राहु नाचे हरिबोल बलिया ॥१४ क्षणे स्तव करे गौर गोविन्द बलिया। क्षणे दण्डवत करे चरणे पड़िया।।१५ क्षणे पद मस्तके धरिया देवगरा। वर मागे तोर पदे हुउ मोर मन ॥१६ 'तथास्तु' बलिया प्रभु बले वारबार। प्रेमवन परिपूर्ण हउ तो सबार ॥१७ देवगरा प्रेम पाइ गेला निज स्थान । देखिया सकल भक्त ग्रानन्दित मन ॥१८ एतेक करुए। कैल भकत वत्सल। करुणा प्रकाश देखि बले शुक्लाम्बर ॥१६ शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी बड़इ पवित्र। तीर्थंपूत कलेवर-मधुर चरित्र ॥२० प्रभु ग्रागे कहे कथा नाहि करे भय। प्रेम लोभे कहे. कथा यत मने लय ॥२१ <sup>शुन</sup> शुन ग्रोहे प्रभुं! गौर भगवान्। एत दिने हैल मोर प्रसन्न नयान ॥२२ नाना तीर्थं पर्य्यटन करियाछि म्रामि । अनेक यन्त्रणा दुःख कतइ ना जानि ॥२३ मधुपुरी द्वारापुरी कैलु पर्यटन। इ जित हइयाछि ग्रामि देह प्रेमधन ॥२४

ए बोल शुनिया प्रभु कहिला उत्तर।
मोर एक बोल तुमि शुन शुक्लाम्बर ॥२५
से बने कतेक आजे शृगाल कुकुर।
आमार कि हैल ताते कहिल ठाकुर ॥२६
हदये यावत कृष्ण उदय ना करे।
तावत तीर्थेर अनुप्रह नाहि तारे॥२७
कृष्ण प्रेम विनु धर्म कोनो किछु नहे।
पड़िया देखह इहा शास्त्रे सब कहे॥२६
तथाहि—

मीनः स्नानपरः फणी पवनभृङ्मेषोऽपि पर्णाशनः शक्तद्भाम्यति चक्रिगौरपि वको ध्याने सदा तिष्ठति गर्त्ते तिष्ठति मूषिकोऽपि गहने सिंहः सदा वर्त्तते किं तेषां फलमस्ति हन्त तपसा सद्भावसिद्धि विना २९

मीन स्नान परायण है, सर्प वायुभुक् है, मेष पत्रभोजी है, तेली का बैल नियत अमणशील है, वक मछली पकड़ने के निमित्त नियत घ्यान परायण है। मूस निरन्तर गड्डा में रहता है, सिंह सदा वनवासी है, उक्त समस्त प्राणीयीं में तपस्या धर्म विद्यमान होने परभी फल क्या है ?

वस्तुतः तपस्या के द्वारा यदि भावशुद्धि नहीं होती है तो कुछ भी लाभ नहीं होता है।

तथाहि नारदपश्चरात्रे—

ग्राराधितो यदि हरिस्तपसा ततः कि

नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः कि ।

ग्रन्तर्वहियदि हरिस्तपसा ततः कि

नान्तर्वहियदि हरिस्तपसा ततः कि ।।३०

यदि श्रीहरि की आराधना होती है, तो तपस्या का प्रयोजन हो क्या है? हरि की आराधना न होने से तपस्या का क्या प्रयोजन है? अन्तर में एवं बाहर में यदि श्रीहरि की स्थिति होती है, तब तपस्या की आवश्यकता क्या है? यदि अन्तर एवं बाहर में श्रीहरि का अवस्थान नहीं होता है, तब तपस्या करके क्या होगा?

ए बोल शुनिया विप्र भूमिते पड़िल। कातर हइया कान्दे ग्रारित बाढिल ॥३१ श्रनुगत श्राति प्रभु सहितारे नारे। करुण अरुए भेल गौर कलेवरे ॥३२ प्रेम दिल प्रेम दिल डाके ग्रार्त्तनादे। शुक्लाम्बर वित्र पाइल प्रेम परसादे ॥३३ तत्काल हैल प्रेमे कम्प कलेबर। पुलकित भेल . ग्रङ्ग नेत्रे बहे जल ॥३४ हरपित हैया तबे कृष्ण नाम लय। सकल रजनी भेल कृष्एारसमय ॥३५ हरिषे करये नाम गुरा सङ्कीर्त्तन। देखिया सकल भक्त ग्रति हृष्टमन ॥३६ पण्डित श्रीगदाधर सर्व गुगाधाम। प्रभु काछे थाके निरन्तर लय नाम ॥३७ रजनी शुतिया छिला प्रभुर सहित। परितोषे वैल प्रभु देखिया भ्रारित ॥३८ पाइबे दुर्लभ प्रेम रजनी प्रभाते। मनोरथ सिद्ध हैब वैष्णव प्रसादे ॥३६ इहा बलि ग्रङ्गमाला दिला तार गले। प्रभाते त्राइला सबे प्रभु देखिबारे ॥४० सवारे कहिल प्रभु रजनी चरित। कथाछले प्रेम पाइल गदाधर पण्डित ॥४१ ग्रति हृष्टमने स्नान कैल गङ्गाजले। प्रेमार आवेशे तनु टलमल करे ॥४२ जगन्नाथदेव पूजा करिल विधाने। प्तः पूजा करे निज प्रभु विद्यमाने ॥४३ सुगन्धि चन्दन ग्रङ्गे करये लेपन । दिव्य माला गले दिया करये स्तवन ॥४४ एइमत प्रतिदिन करे परिचर्या। शयन मन्दिरे करे शयनेर शय्या ॥४५

चरगा निकटे निति करये शयन। निरन्तर श्रद्धाभक्ति पर तार मन ॥४६ प्रभुर सम्मुखे कहे अमृत बचन। शुनि बिश्वम्भर प्रभु ग्रानन्दित मन ॥४७ ताहार ग्रमृत वार्गा सिञ्चये ग्रन्तर। नाचिबारे याय प्रभु घरि तार कर ॥४६ नरहरि भुजे स्रार भुज स्रारोपिया। श्रीवासेर घर नाचे रास विनोदिया ॥४६ गौर देहे श्याम तनुं देखे भक्तगरा। गदाधर राधारूप हइला तखन ॥५० मधुमती नरहरि हैला सेइकाले। देखिया वैष्णाव सब हरि हरि बले ॥५१ वृन्दावन प्रकाश हइल सेइ स्थाने। गो गोषी गोपाल सङ्गे शचीर नन्देने । ५२ पूर्वे सखा सखीगरा ये रूपे ब्राछिला। रस ग्रास्वादने प्रभु सङ्गे भक्त हैला ॥५३ ग्रभिनब कामदेव श्रीरघुनन्दन। अप्राकृत मदन बलिया ये गरान ॥५४ तारा सब पूर्वेदेह धरि प्रभु काछे। श्रावरण क्रमे तारा प्रभु बेढ़ि नाचे ॥५५ देखि ग्रन्य ग्रवतार सङ्गी सव काँदे। नवद्वीपे उदय करिल व्रजनाँदे ॥५६ क्षणे गौरलीला गदाधर करि सङ्गे। क्ष-गे श्याम लीला राघा रासरस रङ्गे ॥५७ चमत्कार लीला देखि सब भक्तगए। हरि हरि जय जय बले घनेघन ॥ ४६ दिन अवसाने सन्व्या रम्य दिगन्तर। ग्राचम्बिते मेघारम्भ गगन उपर ॥४६ घन घन गरजे गम्भीर मेघनाद। देखिया वैष्णवगण गिएल प्रमाद ॥६°

विध्न उपसन्न देखि सबेइ दु:खित । केमने घुचये विघ्न चिन्ता पर चित ॥६१ मेघगण प्रेम परसाद निते स्राइला। गौरलीला देखि प्रेमे गर्जिते लागिला ॥६२ तबे से महाप्रभु मन्दिरा करि करे। नाम गुरा सङ्कीर्त्तन करे उचस्वरे ॥६३ देवलोक कृतार्थ करिब हेन मने। ऊर्द्वमुखे चाहे प्रभु स्राकाशेर पाने ॥६४ दूरे गेल मेघगए। प्रकाश स्त्राकाश। हरिवे वैष्णाव सबार बाढ़िल उल्लास ॥६५ निरमल भेल शशि रिद्धत रजनी। ग्रनुगत गीत गाय नाचये स्रापनि ॥६६ मेवगण निजरूप धरि प्रभु काछे। नाचिया बुलये तारा भक्त पाछेपाछे ॥६७ प्रेमदाने विचार नाहि करे गौरहरि। मेथे कि बलिब दिल त्रिजगत भरि ॥६८ भापने ठाकुर नाचे भक्तगरण सङ्गे। सबारे नाचाय प्रेमे शचीर नन्दने ॥६६ प्रेमार ग्रावेशे नाचे महानटराजे। पदाम्बुजे मुखर मझीर घन बाजे ॥७० विष्र साध्वीगए। जय जय देइ सुखे। भाकाशेते देवगरा देखये कौतुके ॥७१ प्रेमाये विह्वल सब नाचे भक्तगण। ना जानि कि कैल तप कतेक जनम ॥७२ ताहार कारगो नाचे ठाकुरेर सने। मामोद करये तारा पाइया प्रेमधने ॥७३ कर्णाय छाइल प्रभु ए भूमि स्राकाश। शुनि म्रानिदत कहे ए लोचन दास ॥७४

द्वितीय अध्याय मुकुन्देर प्रति कृपा।
श्यामगड़ा राग।

सुमेरु शिखर जनु सुन्दर दीघल तनु प्रेमभरे करे टलमल। पुलिकत सब गा ग्रापाद मस्तक पा राङ्गा दुटी ग्राँखि छल छल ॥ ग्रानन्दित नदीया नगर। भालरङ्गो नाचे रे शचीर कोङर ॥ ध्रु श्रीनिवास चारि भाइ ग्रानन्दे मङ्गल गाइ हरिदास हरिं हरि बोले। किशोर किशोरी येन गौरगुण गर्जन हुहुङ्कार प्रेनार हिल्लोले ॥१ मुरारि मुकुन्द दत्त गुरा गाय अविरत उलसित पुलकित गाय। प्रेम मकरन्द ग्राशे पद ग्ररविन्द पाशे येन मत्त भ्रमर बेड़ाय ॥२ चौदिके जय बोल माभे नाचे हेम गौर ग्रानन्दे विभोर सर्वजना । ये दिके से दिके चाइ ग्रानन्दित सब ठाँइ दशदिके प्रेमार कान्दना ॥३ केह केह दुँहे मेलि प्रेमानन्दे कोलाकुलि केहो यशोगाने हय भाट। पड़िया चरगा तले पण्डित गोसाँइ वले पसारिले ग्रपरूप हाट ॥ ५ सोणार मुकुता जनु पुलके गाँतिल तन् ग्रनुरागे ग्रह्ण वदन। रसेर ग्रावेशे हासे ग्रलसल से ग्रावेशे प्रकाशये अन्तरेर धन ॥६

क्षणे अलौकिक बले येन मद मातोयाले क्षणे बले मुइ भगवान्। क्षणे परणाम करे क्षणे आशीर्वाद करे जने जने देइ प्रमदान ॥७ प्रम प्रकाशये प्रभु याहा नाहि शुनि कभु नवद्वीपे लागिल तरास। कि नारी पुरुष सब देखि गोरा अनुभव भुलि गेल कय लोचन दास॥ =

ं धानशी राग। तरजा छन्द।। ग्रमिया मिथया केबा नवनी तुलिल गो ा ताहाते गड़िल गोरा देह। जगत छानिया केबा रस निङ्गाडिछे गो एक कैल:सुघुइ सुनेहा ॥१ अनुरागेर दिधखानि प्रेमार साँचना दिया केबा पातियाछे आँति दुटि। ताहाते प्रधिक महु लहुलहु कथाखानि 🧼 हासिया बोलये गुटि गुटि ॥२ ग्रखण्ड पीयूष धारा के ना ग्राउटिल गो ा सोगार वरग हैल चिनि। से चिति मारिया केबा फेणि तुलिल गो ्रहेन बासो गोरा ग्रङ्गलानि ॥३ विजुरी बाटिया केबा गा खानि माजिल गो चान्दे साजिल मुखसानि । लावण्य बाटिया केबा चित्र निरमाए। कैल अपरूप रूपेर वल्ति ॥४ संकल पूरिंगमार चाँदे बिकल हइया काँदे । कर पदं पद्मेर गन्धे ।

कुड़िटि नखेर छटाय जगत करेछे स्राला ग्रांखि पाइल जनमेर ग्रन्धे ॥५ एमन विरोद राय कोथा स्रो देखिये नाइ ग्रपरूप प्रेमार विनोदे। पुरुष प्रकृति भावे कान्दिया विकल गो नारी बा केमने मन बान्वे ॥६ सकल रसेर रसे बिलास हृदयखानि . के ना गड़ाइल रङ्ग दिया। मदन बाटिया केबा वदन गड़िल गो विनि भावे मो मलुँ काँदिया ॥७ इन्द्रेर धनुक ग्रानि गोरार कपाले गो के ना दिल चन्दनेर रेखा। कुरूपा सुरूपा यत कुलेर कामिनी गो दुइ हाते करिते चाहे पाखा ॥ द रङ्गर मन्दिरखानि नानारत्न दिया गो गढ़ाइल बड़ अनुबन्धे । लीला विनोद कला भावेर विलास गो मदन वेदना भावि कान्दे ॥६ ना चाहे ग्राँखिर कोगो सदाइ सबार मने देखिबारे ग्रांखि पाली धाय। ग्रांखिर पियास देखि मुखेर लालस गी ्रश्रालसल जरजर गाय ॥१० कुलवती कुल छाड़े पंगु धाय उभ रहे गुण गाय ग्रसुर पाषण्ड। भूमिते लोटाया कान्दे केह थिर नाहि बान्धे गोरा गुण ग्रमिया ग्रखण्ड ॥११ धाग्रोरे धाग्रोरे बलि प्रेमानन्दे कुलाकुलि केही नाचे केही अट्ट हासे। सुशीला कुलेर बधू से बले सकल याउ गोरागुण रूपेर वातासे ॥१२

हेरि गोरा मुखविधु नदीया नागद बच्च भरभर नयन सदाइ। पुलिकत कलेवरे ग्रतुरागे बुक भरे मन माभे सदाइ धेयाइ ॥१३ योगीन्द्र मुनीन्द्र किवा मने भावे रात्रिदिवा गोरा गुगो लागि गेल घान्धा । ग्रखिल भुवन पति भूमिते लोटाइया कान्दे सदाइ सोङरे राधा राघा ॥१४ लिखमी विलास छाड़ि प्रेम अभिलाषी गो ग्रनुरागे राङ्गा दुटी ग्राँखि । राधार वेयाने हिया बाहिर ना हय गो एबे गोरा तनु तार साखी।।१५ देखरे देखरे लोक गोरा किंबा अपरूप त्रिजगत नाथ नाथ हैया। ग्रिकश्चन जन सङ्गे कि जानि कि धन माङ्गे किंबा सुखे बुलये नाचिया ॥१६ जय रे जय रे जय हेन प्रेमरसालय भाङ्गि विलाइल गोराराय। निर्जीव जीवन पाइल पंगु गिरि डिङ्गाइल म्रानन्दे लोचन गुरा गाय ॥१७

बराड़ी राग। दिशा।।
हिर राम नारायण शचीर दुलाल हेम गोरा। ध्रु
ग्रार दिने ग्रार कथा शुन ग्रदभूत।
नितुइ नूतन प्रकाशये शचीसुत।।१
ग्रित ग्रपरूपा कथा लोके ग्रविदित।
ग्रधम जनेर मने ना लागे प्रतीत॥२
प्रकाशये केबल निगूढ ठाकुराल।
निज जने कहे देख मिछा ए ससार ॥३

इहा वलि ग्रापन प्रसङ्गे करे ग्रान। पासरिल सर्वजने लय हरिनाम ॥४ निज नाम सङ्कीर्तने माताल स्रन्तर। भूमिते लोटाइया कान्दे प्रेमाय विह्वल ॥५ ग्राचिमवते उठि कहे दिया करतालि। निज जने प्रकाशये निज ठाकुरालि ॥६ हेर देख ग्राम्नंविज ग्रारोपिल ग्रामि। ग्रामार ग्रजित तरु हइबे ग्रापनि ॥७ तखन कहये सब जने ग्राचम्बित । एखनि रुइल वीज भेल ग्रंकुरित ॥ ८ देखिते देखिते भेल तरु मझिरित। हइल उत्तम शाखा भेल मुकुलित ॥६ देख देख सर्वलोक ! अपरूप आर। मुकुलित हैल देख तरुटि श्रामार ॥१० तखिन हइल फल पाकिल सकाले। ग्रंगुलि सङ्किते प्रभु देखाय सवारे ॥११ पाड़िया ग्रानिल फल देखे सबलोके। निवेदन करि दिल ईश्वरेर मुखे ॥१२ तिलेके सकले ग्रार ना देखये किछु। फलमात्र आछे वृक्ष मिथ्या हइल पाछु ॥१३ ऐछे माया ईश्वरेर कहें सर्वलोक। एत जानि ना मजिह ए संसार सुखे ॥१४ मोर मायावले सृष्टि सकल संसार। ना बुभि सकल लोक वले श्रापनार ॥१५ मोर माया दिं केबा छिँडिबारे पारे। सबे एक पथ ग्राछे माया जिनिबारे ॥१६ यत यत देह धर्म कर्म करे लोके। सर्व कर्म ग्रारोपन करे यदि मोके ॥१७ यदि देह समर्पण कृष्ण पदे हय। कर्माकर्म शुभाशुभ बन्ध नाहि रय ॥१८

ए भक्ति परम तत्त्व समर्पण गिए।
कृष्णे समिपिले भेद ना रहे ग्रापिन ॥१६
सब समिपिले कृष्ण पाइ सर्वथाय।
सकल पुराणे गीता भागवते गाय॥२०
नहे बा सकल कर्म हय ग्रनर्थक।
कृष्णे समिपिले हय सकल सार्थक॥२१
हेन ग्रदभुत गोराचाँदेर प्रकाश।
शुनि ग्रानन्दित कहे ए लोचन दास॥२२

श्रीराग।

बाकि होरे गौर जय जय।। घ्रु॥

हेनइ समय वैद्य मुकुन्द देखिया।

कहिल से महाप्रभु हासिया हासिया।।१

तुमि नाकि ब्रह्मविद्या मान इहा शुनि।

भाल त मुकुन्द दत्त तोमारे वाखानि॥२

इहा बलि एइ श्लोक पड़िला ठाकुर।

शुनिया सकल लोक ग्रानन्द प्रचुर॥३

तथाहि कविकर्णपुर कृत श्रीचैतन्यचरितामृत—

महाकाव्य घृत पद्मपुराग बचन—

रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मिन।

इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते॥४

योगिवृन्द अनन्त महिमा मण्डित अनन्त सत्यानन्द चिदात्मा रूप परमात्मा में रत होते हैं, अतः परमात्मा परमब्रह्म का ही बोध राम शब्द से होता है।

तबे पुन भगवान् सेइ गौरहरि। वैद्येरे कहिल किछु अनुग्रह करि॥ ५ चतुर्भुज ध्यान तुमि बड़ करि मान। द्विभुज ध्याने तोर हैल ग्रल्प ज्ञान॥ ६

सकल सम्पद चाह ग्रापनार हित । द्विभुज भजह कृष्णे मजाइया चित ॥७ कुष्णेर प्रकाश नारायण शास्त्रे कहे। नारायरा हैते क्रष्ण हेन बाक्य नहे ॥ द ऐछन करुए। वारगी कहे विश्वम्भर। शुनिया सादरे वैद्य प्रणत कन्धर ॥६ सुरनदी जले स्नान करि करोँ काम। वैष्णवेर पदध्लि प्रसाद प्रवान ॥१० तोर पादपदा मोर शिरे रहु छत्र। दास्य अभिषेक कर एइ चाहि मात्र॥११ श्रामि कि जानिये प्रभु निज भालमन्द। निरन्तर ग्रन्तरे बाहिरे मद गन्ध ॥१२ निज गुरो करुएा करिला प्रभु यबे। निजदास्य प्रसाद करह मोरे तबे ॥१३ तुमि सर्वेश्वरेश्वर विग्रह ग्रानन्द। सेइ नन्दसुत तुमि अवतार कन्द ।।१४ ए बोल शुनिया प्रभु ग्रन्तर सन्तोषे। पद अरविन्दं तार मस्तके परशे ॥१५ सर्वाङ्गे पुलक भेल सजल लोचन। गदगद भाषे वैद्य प्रेमार लक्षरा ॥१६ गदगद स्वरे स्तव करिल विस्तर। जय महामहेश्वर कारगोर पर ॥१७ तबे सेइ महाप्रभु विश्वम्भर हरि । कहिते लागिला किछु देखिया मुरारि ॥१५ शुन शुन स्रोहे वैद्य स्रामार बचन । एड़ गीता भ्रघ्यात्म चरचा तोर मन ॥१६ जीवारे बासना यदि थाकये तोमार। कृष्ण प्रेमानन्दे यदि साध थाके ग्रार ॥२० ग्रध्यात्म चरचा तबे कर परित्याग। गुगा सङ्कीर्त्तन कर कृष्णो अनुराग ॥२१

नटवर शेखर सुन्दर इंयामतनु । इत्द्रनीलमिण कान्ति करे वर वेगा ॥२२ पीताम्बर घर वनमाला यार गले। से प्रभुके नाहि भज गोपीगरा मेले ॥२३ गुनिया मुरारि गुप्त प्रभु आज्ञा वाग्गी। कातर हइया कान्दे पड़िया घरगो।।२४ प्रभुर चरणे करे विनय विस्तर। लिङ्घवारे नारि प्रभु संसार दुस्तर ॥२५ ब्ह्या महेश्वर किवा लिखमी स्रनन्त । जिनिते ना पारे माया बड़इ दुरन्त ॥२६ परम प्रबल माया के जिनिते पारे। तोमार प्रसाद विना प्रभु विश्वम्भरे ॥२७ ग्रामि महाधम किबा शकति ग्रामार। संसार जिनिया पद भजिब तोमार ॥२८ दुः खित देखिया यदि दया कर मोरे। करुणा विग्रह प्रभु भजों मो तोमारे ॥२६ एतकाल गुपत ग्राछिल प्रेमधन। प्रकट करिला प्रभु करुएा कारएा ॥३० तोर पद ग्ररविन्द मकरन्द प्रेम। पिवउ ग्रामार मन मधुकर येन ॥३१ एइ बर देह मोरे करुणा सागर। षृणा ना करिह मोरे मो ग्रति पामर ॥३२ ऐछन कातर वागी जुनिया ठाकुर। करुणा बाड़िल हिया ग्रानन्द प्रचुर ॥३३ होसिया कहये प्रभु शुनह मुरारि। मिचरे मभीष्ट सिद्ध हइबे तोहारि ॥३४ तबे सेइ श्रीनिवास पण्डित ठाकुर। अति महा शुद्धमित भक्त सुचतुर ॥३५ कृष्ण सेवा करे निति लैया भ्रातृगरा। सर्वभावे भजे विश्वमभरेर चरण ॥३६

कृष्णनाम गुण सङ्कीर्त्तन करे निति । ग्रनुज रामेर सङ्गे बड़इ पिरीति ॥३७ ज्येष्ठसेवा परायण श्रीराम पण्डित । दुइ भाइ मिलि गाय कृष्ण गुरागीत ॥३८ श्रीवास श्रीराम प्रभुर प्रिय दुइ जन। तार घरे क्रीड़ा करे ग्रानन्दित मन ॥३६ तार घरे नाचे प्रभुता सबार सने। कपिल ठाकुर येन बेढ़ि ऋषिगरो ॥४० हेनमते कौतुके ग्रानन्दे दिन याय। शतशत शिष्यगणे म्रानन्दे पड़ाय ॥४१ शिष्ये शिष्ये मिलि तारा करे स्रनुमान । ताहाते आखिल एक बड़इ अज्ञान ॥४२ श्रीकृष्ण बलिये यारे सेह माया एक । ग्रबोध ब्राह्मग् पुत्र इहा बलिलेक ॥४३ सुनिया ठाकुर दुइ कर दिला कागो। तखिन चिलला प्रभु सुरनदी स्नाने ॥४४ स बसने शिष्यबर्ग सने गङ्गा स्नान । सपुलक घनघन लय हरिनाम ॥४५ पापिष्ठ ग्रधम छार पाषण्ड चरित्र। दुर्वचने कर्ण मोर कैल अपवित्र ॥४६ इहा बलि घन घन लय हरिनाम। कहये लोचन गोरा सर्वगुगाधाम ॥४७

तृतीय अध्याय
अद्वंत तत्त्व कथन ।
अदिवारि राग ।
हिर नारायण शनीर दुलाल गोराचाँद ।
बान्धल जीवेर मन दिया प्रेम-फाँद ॥
ग्रार ग्रपरूप कथा कहिब एखन ।
सावधाने शुन सबे छाड़ि ग्रन्य मन ॥१

गोरागुरा कहिते पुलक बान्धे गाय। ग्रखण्ड पीयूष गोरा गुरोर प्रभाय ॥२ श्रीनिवास ग्रादि शिष्यवर्ग करि सङ्गे। अद्वैत आचार्य्य देखिबारे हैल रङ्गे ॥३ केहो गीत गाय केहो लय हरिनाम । हरि हरि बोल बले नाहिक उपाम ॥४ श्रापने ठाकूर ्याचे भक्तगरा गाय। श्रापना ना जाने सब प्रेमेर प्रभाय ॥५. म्रापाद मस्तक पुलक राङ्गा दुटी म्राँख। टलमल करे तारा गोरा मुख देखि ॥६ मालसाट् मारे केहो हुहुङ्कार नादे। भूमिते लोटाइया सन्न पारिषद काँद्रे ॥७ एइमने अप्रानन्दे सानन्दे याय पथे । ग्रद्वैत ग्राचार्य गोसाँइ देखिबारे चिते ॥ = श्रद्वैतः श्राचार्यः गोसाँइ देखिलाः त गिया । दण्ड अरुगाम करे भूमिते अड़िया ॥६ समभ्रमे स्नाचार्यं गोसाँइ प्रड़िला चरगो। स्तुति करे ग्रतिशयः कातर बचने ॥१० श्रामा हेन कोटि अद्वैतेर शिरोमिए। प्रणति कस्या बले लोठावा धरणी ॥११ अन्योऽन्ये दो है दो है। स्रालिङ्गन करे। दोँ हारे सिश्चिल दोँ है नयनेर जले ॥१२ म्रासने बसिया प्रभु कहे निज कथा। मनोहर पापहर प्रेमभक्ति दाता ॥१३ ग्राचः र्यं गोसाँइ तबे बलिला वचन। पाषण्डीके गालि दिते राङ्गा दुलोचन ॥१४ पाषण्डी बलये कलियुगे भक्ति नाइ। साक्षाते देखुक ग्रासि चैतन्य गोसाँइ ॥१४ ए बोल शुनिया प्रभुर प्रफुल अवर्। कहिते लागिला मेघ गम्भीर उत्तर ॥१६

भक्ति नाहि कलियुगे आर आछे कि। भक्तिमात्र आछे ते इ संसार से जी ॥१७ कलियुगे भक्ति नाहि ये बले बचन। निरर्थक जन्म तार शुन सर्वजन ॥१८ कलियुगे कृष्णभक्ति परसन्न माया। कलियुग हेन कोन युगे नाहि दया ॥१६ हेनइ समये से पण्डित श्रीनिवास। कहिते लागिला किछु अन्तरे तरास ॥२० सम्मुखे देख प्रभु पाषण्डी ब्राह्मण्। कृष्ण महोत्सबे बाधा दिवेक एखन ॥२१ ए महापाषण्ड एइ अति दुराचार। विद्या अभिमाने करे महा ग्रहङ्कार ॥२२ तबे महाप्रभु कथा कहिल ताहारे। एथा ना ग्रानिबे ग्रोरे दुष्ट दुराचारे ॥२३ ना आइल बाह्मण से माया विमोहित। क्रीड़ा करे महाप्रभु आनिन्दत चित्।।२४ श्रीनिवास भुजे एक भुज ग्रारोपिया। गदाधर करे धरि वाम कर दिया ॥२५ नरहरि मङ्गे प्रभु शीमङ्ग हेलिया। श्रीरघुनन्दन मख कान्दये हेरिया ॥२६ श्रीराम पण्डित ग्रङ्गे दिया पदाम्बुज । क्रीड़ा करे गोराचाँद ग्राचार्य्य सम्मुख ॥२७ चौदिके वैष्णाव करे गुण संकी र्तन । मध्ये नाचे महाप्रभु श्रीशचीनन्दन ॥२५ येन रास महोत्सवे बेढ़ि गोपीग्रा। कीर्त्तनर माभे एइमत सुशोभन ॥२६ एडमने कतक्षणे नृत्य अवसाने। हर्षित अद्भैत आचार्य्य सीता सने ॥३० तबे वार घरे प्रभु भोजन करिल। लेपिल चन्दन अङ्ग माला पराइल ॥३१

ग्रदेत ग्राचार्य धन्य ग्रापना मानिल। ग्रामारे प्रभुर दया एबे से जानिल ॥३२ ग्रदेतर गरा कान्दे चरगो पड़िया। विश्वम्भर कोले करे सबारे घरिया॥३३ निज नाम गुणे प्रभु नाचिया गाइया। घरेरे ग्राइला प्रभु निज जन लैया॥३४ हेनमते दिने दिने वाढ़े परकाश। ग्रुनिया ग्रानन्द हिया ए लोचन दास ॥३५

# बराड़ी राग।

बालाइ लैया मरि गोरार निछनि लैया। बिलाइल प्रेमधन जगत भरिया हिथा । ग्रार दिन महाप्रभु बसि निज घरे। ग्रध्यात्म तत्त्वेर कथा कहिछे सवारे॥१ एकमात्र कृष्णस्वामी सृष्टिरूप स्थिति । ग्रापने से एक ग्रात्मा रूपे ग्राछे क्षिति ॥२ इहा बलि हस्त मेलि पुन करे मुष्टि। देखाय सबारे एइमत मोर सृष्टि ॥३ पुन कहे तत्त्व सत्तामात्र स्वरूपिए।। भावेर ग्रावेश ताते शुन सर्वजन ॥४ तथापि सदूपे सेइ करिये यतन। एक ज्ञान बिने मुक्त ना हय कखन ॥५ विषम संसार बन्ध जिनिते ना पारे। मुक्तबन्ध हय यदि एक ज्ञान करे ॥६ मुक्ति बिनु कृष्ण ज्ञान नाहि हय कमु। एतेके बलिये शुन ज्ञानगम्य प्रभु ॥७ हेर देख मोर करे ए पाँच अ गुलि। मधुते मिश्रित एक घृणाकर चारि॥ इ

दुर्गन्व लागिया ताहा ना चाहे नयने । एकांगुलि मधु जिह्ना लिहाय यतने ॥६ एक अव्यय सेइ भगवान मात्र। तिँह बहि मुक्त करिवारे नांहि पात्र ॥१० एंइमते ज्ञान योगं कहिं नाना विधि। क्षगोक रहिला निःशबदे गुगानिधि ॥११ दया करि पुन कहें सर्व तत्त्व सार। श्रीकृष्ण भकति विने किछु नाहि स्रार ॥१२ ज्ञानगम्य कृष्ण इहा बुभाइल सबारे। कृष्ण पादाम्बुजे प्रेमभक्ति सर्वसारे ॥१३ एइ ज्ञान हड़ले हय कुठ्यो हढ़ मित । मित हढ़ा हैले हंय भक्ति ग्रहैतुकी ॥१४ कृष्ण पादाम्बुज घ्यान करेये तखन । हरि हरि बेलि करें पादाब्ज स्मरण ॥१५ रावा सङ्गे चिदानन्द श्यामल त्रिभङ्गी। मदनमोहन नटवर बहुरङ्गी ॥१६ वृत्दावन मार्भे नव रतन मन्दिर। वल्लभ सुन्दरी सब बेढ़ि मनोहर ॥१७ कोंकिल मयूर सारी शुक ग्रलिकुले। प्रफुल्लित वृन्दावन शोभे नाना फुले ॥१८ चिन्तामिं भूमि कल्पतस्गेगा यत । कामवेनुगरा से सुरिभगरा यूथ ॥१६ यमुना बेष्टित मनोहर अति शोभा। से रस लावण्य देखि लक्ष्मी मनोलोभा ॥२० उठिल प्रेमार धारा बहे दु नयाने। पुलकित कलेबर ग्रहण वयाने ॥२१ क्षरी हासे क्षरी कान्दे क्षरी नाचे गाय। कहिल सबारे प्रभु गदगद भाषाय ॥२२ ऐछन ग्रामार येइ येइ भक्तगरा। निजगुरो पेवित्र कर्ये त्रिभुवेन ॥२३

इहा बलि हृष्ट हैया निज भक्तगरा। नाचाय सबारे प्रभु नाचये ग्रापने ॥२४ एइमते सूखे निबसये निवदीपे। निजभक्तगरा सने गङ्गार समीपे ॥२५ अद्वैत आचार्य्य गोसाँइ तार परिदने । नवद्वीप ग्राइला विश्वम्भर दरशने ॥२६ गिया छिला महाप्रभु श्रीनिवास घरे। ग्रागमन चाहि ग्राचार्य्य स्नानपूजा करे २७ श्रीनिवास घरे प्रभु ग्रानन्दित मने। दण्ड अग्रे पृष्प दिया कहिल बचने ॥२८ गदा पूजा कैल एइ दुष्ट नाशिबारे। श्रामार भकत हिंसा येइ येइ करे ॥२६ इहाते नाशिब आमि सेइ सेइ जने। सबा विद्यमाने एइ कहिल बचने ॥३० मोर भक्त द्वेषी एक ग्राछे दृष्टजन। क्षठव्याधि हइबे तार अनेक जनम ॥३१ पैशाच नरके बास कराइब ग्रामि। बिड्भुज शूकर सेइ हइबे ग्रापिन ॥३२ ताहार शिष्येरे ग्रामि कराइब दण्ड। श्रामार गदाय सब नाशिव पाषण्ड ॥३३ बनेरे याइव बलि छिल मोर मन। एथाइ ग्रामार हैल सेइ महावन ॥३४ व्याघ्र सहश केहो केहो बा पाषाण। वृक्षेर समान केहो तृरोर समान ॥३५ पशुर सहश करि गिए। कोनो जन। एतेके बलिये मोरे एइ महावन ॥३६ ग्रद्धैत श्राचार्य्य एथा ग्राइला हेन शुनि। एथा ना आइला तथा याइब आपनि।।३७ हेनइ समये श्राचार्यं श्राइला श्राचिवत । प्रभुर सम्मुखे ग्रासि हैला उपनीत ॥३८

पादाम्बुज सन्निकटे उपायन दिया। दण्ड परगाम करे भूमेते पड़िया ॥३६ तार कर धरि प्रभु बोलये वचन। एथा स्रागमन मोर तोहार कारण ॥४० मोर पादपद्म निज सस्तके धरिया। तुलसी मजरी दिया पूजिला कान्दिया ॥४। भागवत चित्त तुमि हुङ्कारे स्नानिला। तोमार पिरोति लागि सबे मोरे पाइला ४२ इहा बलि महाप्रभु खट्टाय बसिल। नाचह वलिया ग्राचार्य्येरे ग्राज्ञा कैल ॥४३ तने सेइ ग्रद्वैत श्राचार्य्य द्विजबर। दश अवतार गीते नाचिला विस्तर ॥४४ श्रीवास पण्डित ग्रादि यत भक्तगरा। श्रानन्दे विभोर करे गुरा सङ्कीर्त्तन ॥४५ ता देखिया महाप्रभ् गौर भगवान्। हृष्ट हैया बैल तारे प्रसन्न बयान ॥४६ ए तोर बालक सब प्रेम मागे मोरे। दिल प्रेमभक्ति दान कहिल तोमारे ॥४७ ए बोल शुनिया हुष्ट हइला ग्राचार्य। अन्तरे जानिल मोर सिद्ध हैल कार्य्य।।४६ म्राचार्यं कहये प्रभु शुनह बचन। एइ सब जन तोर पद परायगा ॥४६ भकत वत्सल तुमि करुणा सागर। प्रेमधन दिया सव भक्त रक्षा कर ॥५० तबे सेइ सब जन प्रभु काछे गिया। बसिला ग्रासन करि प्रभुके बेढ़िया ॥ ११ सचन्द्रिका रजनी शोभित दिगन्तर। ग्राचार्यं देखिया पुन कहिल उत्तर ॥५२ कमलाक्ष ! तुमि मोरं परम भकत। तोमार कारएो ग्राइलुँ हैलुँ बेकत ॥५३

मोर गुणगीत नृत्ये हस्रो तुमि सुखी। सब जन भक्तिपर हउ इहा देखि ॥५४ ए बोल शुनिया सेइ श्रीवास पण्डित। कहये ठाकुर ग्रागे परसन्न चित ॥१५ एक निवेदन प्रभु ! शुन मोर बोल। कहिते डराङ पुन चित उतरोल ॥५६ एकटि सन्देह पुछोँ हृदयेर कार्य्य। तोमार कि भक्त एइ ग्रहैत ग्राचार्य ॥५७ इहा शुनि क्रोध मुख गौर भगवान्। भित्सते लागिला क्रोधे ग्रह्मा नयान ॥५८ उद्धव स्रक्रुर मोर प्रिय दुइ जन। ग्राचार्य्य बासह तुमि ता सबार न्यून ॥५६ भारतबरषे एइ ग्राचार्य समान । ग्रामार भकत ग्राछे हेन कोन् जन ॥६० एतेके बलिये तुमि श्रज्ञान ब्राह्मए। ग्राचार्य्य समान मोर भक्त नाहि ग्रान ॥६१ वैष्णवेर राजा सेइ मोर भ्रात्मा बलि । जगतेर कर्ता तारिबारे श्राइला कलि ॥६२ शस्त्रे महाविष्णुं बलि करे निरूपण। से जन ग्रद्दैत ग्रवतार भक्त जान ॥६३ एतेके कहिये श्रामि सुदृढ़ बचन। य्राचार्येर स्तुति भक्ति कर सर्वक्षरा ॥६४ ए बोल शुनिया विप्र अन्तरे तरास। नि:शबद हइया रहे मुखे नारि भाष ॥६४ तबे सेइ गौरहरि वले पुनर्बार। अध्यात्म चरचा तोरां ना करिवि ग्रार ६६ यदि बा ग्रध्यातम बादे देखि शुनि तोमा। तवे पुन तो सबारे नाहि दिब प्रेमा ॥६७ ज्ञान कर्म उपेखिले कृष्ण प्रेम हय। इहा जानि ज्ञानकर्म ना कर ग्राश्रय ॥६८

ए बोल शुनिया कहे श्रीवास पण्डित ।
एइ वर देह ताहा पासर जित ॥६६
मुरारि कहये ग्रामि ग्रध्यात्म ना जानि ।
प्रभु कहे कमलाक्ष हैते जान तुमि ॥७०
शुद्ध चित्ते कृष्णचन्द्रे कर हढ़भिक ।
भिक्तरस निकटे चेटिका हय मुक्ति ॥७१
ए बोल शुनिया सबे ग्रानन्दित मन ।
ग्रान्तरे करिल ग्राज्ञा करिब पालन ॥७२
श्रीहरिर पादाम्बुज मधुमत्त तारा ।
ग्रान्त्दे नाचये सबे देवतार पारा ॥७३
हेन ग्रदभुत कथा नदीया विहार ।
कहिल लोचन गोरा प्रेमेर प्रचार ॥७४

सिन्धुड़ा राग। ग्रह्मा कमल ग्राँखि तारक भ्रमर पाखी डुबुडुबु करुगा मकरन्द। वदन पूर्णिमार चान्दे छटाय पराण कान्दे ताहे कत प्रेमार ग्रारम्भ ॥१ ग्रानन्द नर्दायापुरे टलमल प्रेमभरे शर्च।र दुलाल चान्द नाचे। जय जय मङ्गल पड़े देखिया चमक लागे मदनमोहन नटराजे ॥२ पुलक भरिल गाय घर्म विन्दू विन्दू ताय लोमचक्रे सोगार कदम्ब । प्रेमार ग्रारम्भे तनु जिनि प्रभातेर भान ग्राधवागाी राखे कम्बुकण्ठ ॥३ श्रीपाद पद्म गन्धे बेढ़ि दश नखचान्दे उपरे कनक वङ्कराज।

यखन भातिया चले विजुरी भलमल करे चमकित ग्रमर समाज ॥४ सप्तदीप मही माभे ताने नवद्वीप साजे ताहे नब प्रेमार प्रकाश। ताहे नब गौरहरि हरि सङ्कीर्त्तन करि मान्दित ए भूमि आकाश ॥५ सिहेर शावक येत 🕟 गभीर गर्जन हेन हुङ्कार हिल्लोल प्रेमसिन्धु। हरि हरि बोल बोले जगत पड़िल भोले दु'कुल खाइल कुलबुध्र ॥६ मङ्गर चटाय येन दिनकर प्रदीप हेन ताहे लीलारसेर विलास। कोटि कुसुम धनु जिनिया विनोद तन् ताहे करे प्रेमार प्रकाश ॥७ लाख लाख पूरिंगमार चाँद जिनिया वदन छाँद ताहे चारु चन्दन चिन्द्रमा। नयन ग्रञ्चल जले भूर भर ग्रुमिया भरे जनम मुगंधे पाय प्रेमा ॥= मातिल कुझरी गति भावे गर गर स्रति क्षरी हासे चमकिया चाय। कामिनी मोहन बेश हेरिया भुलिल देश मदन बेदन हेरि पाय ॥१ कि दिव उपमा तार करुणा विग्रह सार हेन्ह्पे मोर् गोराराय। प्रमाय नदीयार लोके दिवानिशि नाहि डाके म्रानन्दे लोचन गुरा गाय ॥१०

चतुर्थ अध्याय नित्यानन्द मिलन । यथाराग ।

मोर प्राण आरे गोराचाँद नारे हय ॥ घू ॥
तबे निज घरे प्रभु बसि दिव्यासने ।
चौदिके बेढ़िया ग्राछे निज भक्तजने ॥१
श्रीवासे देखिया प्रभु कैल एक उक्ति ।
तोमार नामेर तुमि कि जान ब्युत्पत्ति ॥२
श्रील भक्तिर तुमि केबल ग्रावास ।
एतेके बलिये तोर नाम से श्रीवास ॥३
तवे त कहिल प्रभु देखि गोपीनाथे ।
ग्रामार भकत तुमि बुल मोर साथे ॥४
मुरारि देखिया प्रभु बले पुनर्वार ।
पड़ह ग्रापन श्लोक शुनिब तोमार ॥१
ए बोल शुनिया सेइ मुरारि चतुर ।
पड़ये किवत्व निज शुनये ठाकुर ॥६
तथाहि श्रीमुरारि गुप्त कृत श्रीचैतन्यचित्ते द्वितीय प्रक्रमे सप्तम स्वर्गे—

चरिते द्वितीय प्रक्रमे सप्तम स्वर्गे-राजत्किरीटमिएादीधितिदीपिताश-मुद्यद्वृहस्पतिकविप्रतिमेव हन्त । द्वे कुण्डलेऽङ्करहितेन्दुसमान ववत्ं रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि ॥७ उद्यद्विभाकरमरीचिविबोधिताब्ज-नेत्रं सुविम्बद्शन् च्छदचारुनासं । शुश्रांशुरिक्मपरिनिजितचारुवासं रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि ॥इ

जिनके मुकुटिश्यलमणि ज्योति से दिक्समूह उद्भासित हैं, जो बहुस्पति एवं शुक्राचार्य सहश दीप्तिमान् कुण्डलद्वय से शोभित है, जिनका वदन मण्डल निष्कलङ्क शशघर सहश हैं, वह त्रिजगद्गुह श्रीरामचन्द्र का मैं भजन करता हैं। जिनके नयन युगल उद्यत दिवाकर किरण द्वारा प्रस्कृटित कमल के समान प्रफुल्ल एवं मनोहर हैं, जिनके ओश्रद्धय सुपक्क विम्बफल सहश हैं, जिनकी नासिका परम मनोहर है, एवं जिनका हास्य चन्द्र किरण का स्निग्ध माधुर्य्य को पराभूत किया है, उन त्रिजगद्गुरु श्रीरामचन्द्र का मैं सर्वदा भजन करता हूँ।

एइमते रघुवीराष्ट्रक श्लोक शुनि। मुरारि मस्तके पद दिला त आपनि ॥६ राम दास बलि नाम लिखिला कपाले। मोर परसादे तुमि राम दास हैले ॥१० रघुनाथ विने तुमि तिलेक ना जीय। मुइ तोर रघुनाथ जानिह निश्चय ॥११ इहा बलि राम रूप देखाइल तारे। जानकी सहिते साङ्गोपाङ्ग सब मेले ॥१२ स्तव करे मुरारि पड़िया पदतले। जय जय रघुवीर शचीर कोङरे ॥१३ बारबार उठे पड़े लोटाय धरगी। बहुविध स्तव करे ग्रनुनय वाणी ॥१४ मुरारिके कृपा करि बलिला बचन । श्रामार भकति विनु ना जानिह श्रान १५ यदि तोर इष्ट ग्रामि हइ रघुनाथ। तथापिह रस ग्रास्वादिह राघानाथ ॥१६ सङ्कीर्त्तन धर्मे राधाकृष्ण गाम्रो याइया । करिह स्रामाते भक्ति शुन मन दिया ॥१७ इहा बलि श्लोक एक पड़िलेक निज। मोर एक श्लोक शुन श्रीनिवास द्विज ॥१८

तथाहि श्रीमद्भागवते न साध्यति मां योगो न साध्य धर्म उद्धव। न स्वाध्यायस्तपस्तपामो यथा भक्तिमंमोजिता ॥१६ श्रीकृष्ण उद्धव को कहेथे ह उद्धव! मेरे

प्रित विद्धित भक्ति जिस प्रकार मुंभको वशीभूत करती है, योग, मांख्य, धर्मकर्म, वेदपाठ, तपस्या वैराग्य प्रभृति मुझको उस प्रकार वशीभूत नहीं कर सकते हैं।

पड़िया कहिल शुन शुन सर्वजन। तोमरा करिह एइमत ग्राचरण ॥२० श्रीनिवास पण्डितेर कथा ग्रनुसारि। करिह स्रामाते भक्ति सुख पाबे बड़ि ॥२१ श्रीराम पण्डित शुन ग्रामार बचना तोमार ज्येष्ठेर सेवा ग्रामार ग्रज्जंन ॥२२ एतेक जानिया कर श्रीवासेर सेवा। इहा हैते पाबे तुमि मोर पद प्रभा ॥२३ एतेक कहिल प्रभु भकत वत्सल। करुग ग्ररुग ग्रांखि करे छलछल ॥२४ तबे सेइ श्रीनिवास पण्डित चतुर। निवेदन कैल दुग्ध भुजये ठाकुर ॥२५ गन्ध चन्दन माल्य सुवासित ध्रुप। निवेदन करि दिल नैवेद्य सम्मुख ॥२६ ग्रहण करिल प्रभु ग्रानन्दित मने। म्रवशेष दिल यत निजभक्तजने ॥२७ एइमत कौतुके सकल निशा गेल। प्रभाते उठिया प्रभु घरेरे चलिल ॥२६ स्नान देवार्चन सबे कैल निज घरे। पुतरिप गेला पादाम्बुज देखाबारे ॥२६ हासिया कहिल प्रभु शुन भ्रदभुत। ग्राइला श्रीपाद नित्यानन्द ग्रवधूत ॥३० ताहार महिमा तत्त्व के कहिते जाने। बड़ पुण्य भाग्ये ग्राजि देखिब नयाने ॥३१ हेर' राम नारायण मुरारि मुकुन्द्र। सत्वरे जानह कोथा ग्राछे नित्यानन्द ॥३२

हेनरूपे महाप्रभु आज्ञा यबे कैल। सत्वरे चिलया ग्राम दक्षिणे चाहिल ॥३३ विचार करिया लाग ना पाइल तार। पादाम्बुज सन्निकटे स्राइला पुनर्बार ॥३४ करजोड़ करि कहे ठाकुरेर ग्रागे । विचार करिया प्रभु ना पाइल लागे।।३५ पुनरपि कहे प्रभु शुन सर्वजन। विचार करह सबे ग्रापन श्राश्रम ॥३६ प्रभुर आज्ञाय सबे चिलला सत्वर। एके एके गेला सबे ग्रापनार घर ॥३७ सन्ध्याकाले सन्ध्या करि एकत्र हइया। प्रभु विद्यमाने सबे मिलिला ग्रासिया ॥३८ पथे याइते मुरारि बलिया डाके पहुँ। ना देखिले अवधूत बलि हासे लहु ॥३६ नन्दन ग्राचार्य्य घरे ग्राछे महाशय। श्रामिह याइब तथा कहिल निश्चय ॥४० ए बोल शुनिया सबे हरिषत हैया। चलिला ठाकुरेर सङ्गे जय जय दिया ॥४१ पथे याइते घन घन हरि हरि बोल। अङ्ग पुलकित कण्ठे गदगद रोल ॥४२ नयने गलये नीर सात पाँच धारा। चिलते ना पारे प्रेमे सोएगर किशोरा ॥४३ क्षरो सिंह पराक्रमे पद चारि याय । मत्त करिबर येन उलटि ना चाय ॥४४ नव जलघरे येन गम्भीर निनाद। घनघन हुहुङ्कार ग्रानन्द उन्माद ॥४५ एइमने आनन्दे सानन्दे चलि याय। देखिल तं ग्रवधूत नित्यानन्द राय ॥४६ श्रारक गौराङ्ग कान्ति परम सुन्दर। भलमल ग्रलङ्कारे ग्रङ्ग मनोहर ॥४७

कटितटे पीतवास विराजित शोभा। शिरे लटपटि पाग चम्पकेर स्राभा ॥४६ चिलते नूपुर पदे भनभनि शुनि। कुरङ्गनयनी चित्त तरल सन्धानी ॥४६ हासिते बिजुरी येन खसिया पड़िछे। कामिनी ग्रापन लाज ताहातेइ दिछे ॥५० मेघ जिनि गरजे गम्भीर नाद शुनि। किल मत्तहातिर दमन सिंहमिण ॥५१ मातिल कु**ज़र येन**ंगमन सुन्दर। प्रसन्न वदने प्रेमधारा निरन्तर ॥५२ पुलके म्राकुल मङ्ग प्रेमे डगमगि। कम्प स्वेद ग्रादि भावे रस ग्रनुरागी ॥५३ कलि दर्प दमन कनक दण्ड करे। राता उतपल करतन मनोहरे ॥ ४४ म्रज्जद कङ्करण हार केयूर किंकिसी। गण्डयुगे कुण्डल येमन दिनमिए।।।१५ पड़िया पड़िया उठे बोलये साम्भाल। सबारे पुछये काँहा कानाइया गोयाल ॥५६ म्रलीकिक बाल्य भावे क्षरो कान्दे हासे। मधु देह बलि क्षरों रेवती प्रशंसे ॥१७ क्षरो युगपद करि लाफे लाफे याय। एक बले मार करे बुभन ना याय।। १५ अङ्गेरं सौरभे यत युवतीर गगा। कुलवती मद तारा छाड़िया तखन ॥४६ भूमिते पड़िया प्रभु परगाम करे। करिल विनय स्तुति मधुर ग्रक्षरे ॥६० पड़िलेन प्रभु पदे नित्यानन्द राय। दोँ हार चरण दोँ हे धरिबारे चाय ॥६१ दो है ग्रालि इन करे काँदिया काँदिया। काते छिला बलि कान्दे श्रीमुख चाहिया ६२ सकल ग्रवनी ग्रामि फिरिया चाहिनु। कोथाह तोमार मुइ लागि ना पाइनु ॥६३ शुनिलाम गौड़ देशे नवद्वीप पुरे। लुकाइया रइयाछे तथा नन्देर कुमारे ॥६४ चोर घरिबारे मुइ म्राइलाङ एथा। धरियाछि चोर ग्रार पलाइबा कोथा ॥६५ इहा बाल नित्यानन्द हासे कान्दे नाचे। गौराङ्ग ग्रानन्दे कान्दे नित्यानन्द काछे।६६ कलिदर्प दमन पाइलुः नित्यानन्द । तारिमु पतित पंगु जड़ ग्रादि ग्रन्ध ॥६७ नित्यानन्द प्रतापे पवित्र त्रिभुवन। ना जाने पाषण्डी मूढ़ दुराचार जन ॥६८ सबाइ पड़िबे पाछे नित्यानन्द फान्दे । एइ कथा कहिलेन प्रभु गोराचान्दे ॥६६ भूमितु लुटाइया प्रभु परगाम करे। कहिल विनय कथा मङ्गल ग्रक्षरे ॥७० हरिगुण संकीर्त्तन करये ग्रानन्दे। ग्रापनि नाचये सङ्गे करि नित्यानन्दे ॥७१ नृत्य सम्वरिया से बसिला दुइ जने। यानित्त सर्वलोक देखये नयने ॥७२ तवे नित्यानन्द पद ग्रारविन्द धूलि। आपने आनिया दिला भक्त शिरोपरि ॥७३ नित्यानन्द पदधूलि पाइया भक्तगरा। प्रेमे गरगर चित भरये नयन ॥७४ एइमने कीतुके रहिया कतक्षरा। घरेरे चलिला प्रभु शचीर नन्दन ॥७५ पथे याइते कहे नित्यानन्देर महिमा। त्रिभुवने दिते नाहि ताँहार उपमा ॥७६ शुन शुन सर्वजन ग्रामार वचन। कृष्ण प्रेम भक्ति एइ नहे साधारण ॥७७

ग्रागे ज्ञान हय तबे उपजे भकति। तबे से जनने सर्वभोगे बिरकति ॥७८ एइमने दिने दिने बाढ़े अनुदिन। क्रुष्ण स्रनुराग बाढ़े हय परवीन ॥७६ ग्रार दिने महाप्रभु ग्रापनार घरे। ग्रामन्त्रग् दिला नित्यानन्द न्यासिवरे ॥<० भिक्षा ग्रनन्तरे ग्रङ्ग लेपिल चन्दने। दिव्यमाला निबेदिल पूजार विधाने ॥ ५१ ताँहार कौपीन लैया खण्ड खण्ड करि। चिरिया बान्धिल प्रभु भक्त शिरोपरि ॥ ५२ ताहार चरणोदक भक्ते पियाइल। ग्रवधूत देखि सबार ग्रानन्द बाड़िल ॥ ५३ नाचे गाय सबे करे हुङ्कार गर्जन। प्रेम परिपूर्ण देखे ग्रनन्त भुवन ॥ ६४ नित्यानन्द महाप्रभु परम उल्लासे। गौरचन्द्र मुख हेरि ग्रट्ट ग्रट्ट हासे ॥५५ पदताले धरगी से थिर नाहि हय। भूमिकम्प हेन सबे मानिल निश्चय ॥ ६६ नाचे गौरचन्द्र प्रभु सबार ठाकुर। क्षरो क्षरो बाढ़े प्रेम हिल्लोल प्रचुर ॥८७ देखिया त शचीदेवी श्रानन्दित चित । नित्यानन्द देखि विश्वरूप परतीत ॥ ८८ बध्र सङ्गे गृहे करे परम मङ्गल। हुलाहुलि जयघ्वनि करे सुमङ्गल ॥८६ नित्यानन्दे देखि ग्राज विश्वरूप ठान । एकदिठे चाहे देवी हरिष पराण ॥६० गौरचन्द्रे कहे कथा शुन बाप मोर। विश्वरूप सेइ पुत्र सहोद्र तोर ॥ ६१ नित्यानन्द नाम घरि आइला नवद्वीपे। मोर बाप विश्वमभर राखह समीपे ॥६२

कहितेइ देवी तबें ग्रानन्द पाथारे। डुवि नित्यानन्दे चाहे कोले करिबारे ॥१३ ग्राइस बाप विश्वरूप चुम्बि मुख तोर। हरिषे ना जानि चित कि करिछे मोर ॥६४ कहे गौरचन्द्र मागो ! नह उतरोल । राखह गोपते कथा शुन मोर वोल ॥६५ नित्यानन्दं महाप्रभुं ग्राइर चर्गो । दण्डवतं परगाम करये यतने ॥६६ चरगोर घूलि लय दु'हाते करिया। ग्राइर सन्तोषे नाचे हरिष हइया ॥६७ कतक्षणे हंइलेन स्थिर सबे मिलि। नित्यानन्द महाप्रभु महाकुतूहली ॥६८ नित्यानन्द देखि शंचीर जुड़ालो नयान । पिरीति पागल हैया हेरये बयान ॥६६ प्रभु बले निजपुत्र व्लिया जानिबे। ग्रामार ग्रंधिक करि इहारे पालिबे ॥१०० पुत्र भाबे राची नित्यानन्द मुख चाहे। मोर पुत्र हइला तुमि राचीदेवी कहे ॥१०१ मोर विश्वमभरे कृपा करिबे स्रापने। ग्राजि तोरा दुइ ग्रामार नन्दने ॥१०२ बलिते वलिते राचीर नेत्रे ग्रश्नु भरे। पुत्र भावे राची नित्यानन्द कोले करे ॥१०३ नित्यानन्द मातृभाबे शेचीर चर्गो। दण्डवत करि बले मधुर बचने ॥१०४ माताः! ये कहिले तुमि सेइ सत्य हय। तोर पुत्र हइ ग्रामि जातिह निश्चय ॥१०५ पुत्र ग्रप्राध किछ् ना लइबे माता। तोर पुत्र बंटि मुद्द जानिबे सर्वथा ॥१०६ नित्यानन्देर मातृभाव पाइ शचीराणी। नयने गलये नीर गदगद वाणी ।।१०७

एइमने स्नेह रसे हैल गरगर। दुइ पुत्र देखि शचीर जुड़ाली अन्तर ॥१०६ ग्रार दिन श्रीवास पण्डित भिक्षा दिल। तांहार ग्राश्रमे ग्रवध्त भिक्षा कैल ॥१०६ श्रनेक सन्तोष पाइल पण्डितर ठाँइ। भिक्षाकरि सेइदिन विञ्चला तथाइ ॥११० सेइक्षरो महाप्रभु गौर भगवान्। श्रीवास ग्राथमे गेला प्रसन्न वयान ॥१११ देवालये प्रवेशिया बसि दिव्यासने। कहिल ग्रामारे एइ देख विद्यमाने ॥११२ ए बोल शुनिया नित्यानन्द न्यासिवर। सादरे निरीखे विश्वम्भर कलेवर ॥११३ तत्त्व ना बुभिल किछ बिशेष ताहार। कि कार्य्य कहिल प्रभु इङ्गित भ्राकार ११४ तबे पुनरपि महाप्रभु विश्वम्भर। निज जन देखि किछ कहिल उत्तर ॥११५ सब जन हम्रो एइ मन्दिर बाहिरे। विस्मय हइल संब वैष्णाव अन्तरे ॥११६ मन्दिर बाहिर हैला आजा पालिबारे। इङ्गिते कहिल कार्य्य के बुभिबे तारे ॥११७ तबे नित्यानन्द बैल ग्रामार कारगे। कैले परिश्रम एबे देखहः नयने ॥११६ षड्भुज शरीर प्रभु देखाइल ग्रागे। तबे चतुर्भुज रूप दुइ भुज तबे ॥११६ देखिया ऐछन रूप ग्रति ग्रदभुत। पूर्व सङरिला नित्यानन्द अवधूत ॥१२० देखिल आमार प्रभु प्रकाश हइला । एक सङ्गे तिन ग्रवतार देखाइला ॥१२१ राम कृष्ण गौराङ्ग देखिल दिव्य ततु । पश्चात देखिल नव किशोर राधाकानु १२२ हिरिषे नाछ्ये प्रभु ग्रानन्द ग्रपार । दिग्विदिक नाहि जाने प्रेमेर पाथार ॥१२३ हेन ग्रदभुत कथा शुन सर्वजन । गोरा गुरागाथा सुखे कहये लोचन ॥१२४

#### यथा राग।

हरि राम नारायण शचीर दुलाल हेम गोरा। नित्यानन्द सुखोत्सवे नाचे भक्त भोरा।। परम ग्रद्भुत कथा लोके तिविदित। गुनह भकत संव हैया एकचित ॥१ षड्भुज देखये नित्यानन्द सुविलासी। बाढ़े नित्यानन्द सुख ग्रमियार राशि ॥२ उर्द्व दुइ हस्ते देखे धनु आर शर। मध्य दुइ हस्ते बक्षे मुरली अधर ॥३ श्रवो हस्तद्वये शोभे कमण्डलु दण्ड । मालसाट् मारे देखि परम प्रचण्ड ॥४ राम कृष्ण गौराङ्ग माधुरी मनोहर। किशोर शेखर रसमय कलेवर॥५ देखि नित्यानन्द प्रभु सन्तोष ग्रन्तर। लीलावेशे हैला गौर रसे गरगर ॥६ तवे प्रभु गभीर गरजे घन घन। मत बलदेव येन ग्रङ्गेर गठन ॥७ से रूप देखिते कामदेव मुरछाय। तुलना दिबारे किबा ग्राछ्ये घराय ॥ = जिनिया रातुल पद्म चरण युगल। भकत भ्रमर लोभे महाकुतूहल ॥ ६ कनक नूपुर ताहे शोभे मनोहरे। दशचन्द्र विराजित ग्रंगुली उपरे ॥१० उलट कदली उरु सुन्दर नितम्ब। नील घटी परिपाटि रभस तरङ्ग ॥११ त्रिवली बलित चारु नाभि सुगभीर। रसिक नागरी चित देखिया स्रधीर ॥१२ परिसर उच बक्षे मुकुतार दाम। गजमित हार हेरी मूरुछाय काम ॥१३ कम्बु कण्ठ गण्ड स्थल कनकं दर्पण । लाज धैर्य छाड़े हेरी कुलवतीगएा ॥१४ कर्गो सुकुण्डल येन सूर्येर मण्डले। पिचनीर गरा हेरि प्रफुलित जले ॥१५ शिरोपरि पागड़ी शोभये लटपटि। मधु भरे टले राङ्गा उतपल दिठि ॥१६ श्रीदाम सुदाम दाम बसुदाम भाइया। वारुणी वारुणी डाके महामत्त हैया ।१७ चन्दने चींचत चार ललाटे तिलक। भुरुयुग जिनिलेक कामेर धनुक ॥१८ कोटि चन्द्र निछनिये से चन्द्र वदन । प्रेमधारा नयने से सुधा बरिषणा॥१६ लोहदण्ड श्रीहस्ते से पाषण्ड दलिते। श्रीहल मुषल येन शत्रु विनाशिते ॥२० कोनो क्ष्मे धवली स्यामली बलि डाके। भाइ कानाइ मधु स्रान स्रामार निकटे ॥२१ हरि हरि बले क्षरों मेघेर शब्दे। भाइया भाइया बले क्षणे परम उन्मादे ॥२२ क्षगो भक्तिरस सुबे लीला अनुसारे। परस्पर दो है मेलि परगाम करे ॥२३ पड़िलेन प्रभुपदे नित्यानन्द राय। गौरचन्द्र ! प्रेमानन्द देह त ग्रामाय ॥२४ नित्यानन्द पदे पड़े श्रीगौराङ्ग राय। दो हार चरण दो है धरिबारे चाय ॥२५

गदगद बले गोरा दादा रे बलाइ।

ग्रामारे छाड़िया भाइ छिले कोन् ठाँइ।।२६
एइ बेशे कोन् देशे कतेक भ्रमिले।

पाँचनी गुझार माला कोथा बा राखिले।।२७

किबा छिलाम कि हैलाम कि करिल धाता कोथा नन्द पिता कोथा यशोमती माता २८ कालिन्दोर तीरे तीरे चराइता गाइ।

ताहा किछु पड़े मने दादा रे बलाइ।।२६
हेनमते दुइ प्रभुर हइल मिलन।

ग्रानन्देते गुएा गाय ए दास लोचन।।३०

# पश्चम अध्याय

श्रोअहेत हिरिदास मिलन। तुड़ी राग।

स्रार अपरूप कथा कहिब एखन।
ना देखिल ना शुनिल हेन स्राचरण।।१
सकल लोकेर नाथ क्षिति स्रवतार।
भाग्य करि ना मानह केने स्रापनार।।२
चातुरी ना घुचे छार पाषण्डी हियाय।
जिह्नत स्रन्तर तार ए विष्णु मायाय।।३
निर्मल हृइबे यदि शुने गोरागुण।
भव व्याध नाशिबारे एइ से कारण।।४
एकदिन रात्रि याय तृतीय प्रहर।
स्राचिम्बते रोदन करये विश्वम्भर।।५
विस्मित हइया शची पुछेन पुत्रेरे।
कि लागिया कान्द बाप कह ना स्रामारे।।६
तोमार कान्दना शुनि पुड़ये शरीर।
धरिते ना पारि हिया बुके बाजे तीर।।७

जुनिया मायेर कथा निःशवदे रहे। शय्याय शुतिया ये देखिल स्वप्न कहे ॥ द नवीन नीरद कान्ति देखिलुँ पुरुख। मयूर पाखार चूड़ा देखिल सम्मुख ॥६ कङ्करण केयूर हार चरणे नूपुर। ललाटे चन्दन चाँद किरण प्रचुर ॥१० पीतवस्त्र परिधान वंशी वाम करे। देखिलुँ बालक एक हरिष अन्तरे ॥११ रोदन करये आँखे गले अश्रुधार। ना कहिय्रो केहो येन नाहि शुने स्रार ॥१२ ऐछन बचन शुनि शची हरियता। विश्वम्भर मुखोदित ग्रमृतेर कथा॥१३ विश्वम्भर पुलकित पूरित सब देह। भलमल करे अङ्ग छटा सब गेह ॥१४ हेनकाले नित्यानन्द ग्रवधूत राय। श्राचिम्बते प्रभु पाशे मिलिला तथाय ॥१५ श्रासिया देखिल प्रभुर सुन्दर शरीर। तेजोमय महाबाहु ए नाभि गभीर ॥१६ दक्षिण करेते गदा वाम करे वेरणु। करतले पद्म वाम कर तले धनु ॥१७ तपतकाश्चन कान्ति हृदये कौस्तुभ। मकर कुण्डल कर्गों शोभे गण्डयूग ॥१५ मरकत द्युति हार शोभये गलाय। म्रदभुत बेश देखे स्ववधूत राय ॥१६ चतुर्भुज बेश देखे मुरलिका नाइ। सेइमत रूप सब चरित्र निमाइ ॥२० क्षणोक अन्तरे देखे द्विभुज आकार। लोक ग्रनुग्रह रूप विरित्र ताहार ॥२१ ए रूप देखिया सेई अवधूत राय। निज जने ग्रालिङ्गन दिया नाचे गाय ॥२२ ग्रावेशे नाचये प्रभु विवश हइया। प्रेम महा जलनिधि प्रकाश करिया ॥२३ श्रीनिवास नारायण श्रीराम मुरारि। इहा सङ्गे तोमरा चलह जना चारि ॥२४ ग्रहैत ग्राचार्यं बाड़ी याब ग्रवध्त । ताहारे जानाइह इहों वड़ ग्रदभुत ॥२५ हेनमते महाप्रभु ग्राज्ञा यबे कैल। गुनि सबजन हिया स्नानन्द हइल ॥२६ नित्यानन्द सङ्गे सबे चलिला सत्त्वर। ग्रानन्द हृदये गेला ग्राचार्य्येर घर ॥२७ प्रणाम करिया कथा कहिल सकल। शुनिया ग्राचार्य्य सुखे नाचये विह्वल ॥२८ दो है दो हा ग्रालिङ्गन करये ग्रानन्दे। ग्राचार्य्य नाचये सुखे नाचे नित्यानन्दे ॥२६ ग्रानन्द समुद्रे डुवि रहिला निर्भरे। घन घन हुहुङ्कार उठये हिल्लोले ॥३० दो है गुप्त कथा कहे गौराङ्ग चरित। कहिते शुनिते दोँहे उनमत चित ॥३१ एइमते म्रानन्दे म्राछिला दिन दुइ। ग्रानन्दे वैष्णाव सब हरि गुगा गाइ ॥३२ ग्रद्वैत चरगो पुन निवेदन करि। सत्वरे चलिला देखिबारे गौरहरि ॥३३ प्रभुर सम्मुखे स्रासि परगाम करि। करजोड़ करि सब कहये मुरारि ॥३४ भ्राचार्येर घरे यत भै गेल रहस्य। शुनि स्रानन्दित प्रभु उपजिल हास्य ॥३५ तार पर दिने पुन ग्रापने ग्राचार्य्य । पदाम्बुज देखिबारे ग्राइला द्विजवर्यं ॥३६ श्रीवास पण्डितेर घरे महाप्रभु। देवतार घर मध्ये बसि हासे लहु ॥३७

दिव्यासने पहुँ बसि ग्राछे महासुखे। भलमल करे घर अङ्गर छटाके ॥३८ तपन काञ्चन जिनि श्रीग्रङ्गेर छवि । प्रेमाय ग्ररुण येन प्रभातेर रिव ॥३६ दिव्य ग्रलङ्कार माला सुगन्धि चन्दन। पूर्िंगमार चन्द्र जिनि सुन्दर वदन ॥४० गदाधर नरहरि दुइ दिके रहे। श्रीरघुनन्दन प्रभुर मुख पाने चाहे ॥४१ चौदिके बेढ़िया भक्तगरा तार पाशे। नक्षत्र बेढ़िला येन द्विजराज हासे ॥४२ नित्यानन्द बसिया सम्मुखे प्रेमानन्दे । वदन हेरिया घन घन हासे कान्दे ॥४३ हेनइ समये ग्राचार्य्य दिजचाँद। घनघन हुहुंकार छाड़े सिहनाद ॥४४ पुलके भरल अङ्ग आपाद मस्तक। ब्रह्माण्डे ना घरे तार ग्रन्तर कौतुक ॥४५ निवेदन कैल द्विज नाना उपायन। पदाम्बुजे दिल नाना बसन भूषगा ॥४६ तुलसी मझरी दिया पूजिल चरण। सुगन्धि मालती माला सुगन्धि चन्दन ॥४७ दण्ड परगाम करे भूमिते पड़िया। ग्रापने से महाप्रभु तुलिला घरिया।।४८ पूजा परिग्रह करि गौर भगवान्। म्रवशेष दिल निज भक्तगरो दान ॥४६ सेइ माला वस्त्रालंकार शोभे श्रीग्रङ्गे। हरि हरि बलि नाचे ता सबार सङ्गे ॥५० अद्वैत ग्राचार्य्य ग्रार नित्यानन्द राय। श्रीवास मुरारि मुकुन्द गुण गाय ॥ ११ सकल वैष्णव मेलि ग्रानन्द उल्लासे। ग्रापना पासरे सबे रसेर आवेशे ॥५२

सबे सबा परशंसे बलि धन्य धन्य । तुच्छ करि माने सुख कैवल्य निर्विण्ए।। ५३ दिवा निशि नाहि जाने प्रेमानन्द सुखे। नियत विह्वल तारा अन्तर कौतुके ॥५४ सुर्थोदये नृत्यारम्भ हये त रजनी। सन्ध्याय नाचये से ग्रवधि दिनमिए। ।। ५५ हेनमने रात्रि दिनः प्रेमानन्दे भोरा। नृत्य अवसाने सबे आज्ञा दिल गोरा ॥५६ स्नान देवार्चन सबे करे निज घरे। पुनरिप ग्राइस सब भोजन उत्तरे ॥५७ सेइमतः सर्वजन क्रियाः समाधियाः। पादाम्ब्ज सन्निकटे मिलिला ग्रासिया ॥५८ हेनइ समये महाशयः हरिदास। कृष्ण नामे निरन्तर भ्रन्तर उन्नास ॥५६ कृष्ण पादाम्बुज मधुमय मत्त भृङ्ग । रसेर ग्रावेशे हय तरुगिम सिंह ॥६० श्राचम्बिते नवद्वीपे मिलिला श्रासिया। ब्राइस ब्राइस बलि प्रमु सम्भाषे हासिया ६१ निर्भर प्रेमाय केल गाढ़ आलि इने। **ब्रादेशिल** महाप्रभु बसिते ब्रासने ॥६२ सुचतुर हरिदास परेणाम करे। श्रापने ठाकुर तारे कोले घरि करे ॥६३ सुगनिध चन्दन ग्रङ्गे लेपिल ताहार। ग्रङ्गोर प्रसाद माला दिल ग्रापनार ॥६४ भोजन करिते स्राज्ञा दिलेन ठाकुर। भोजन करिल महाप्रसाद प्रचुर ॥६५ एइ मते हरिनाम गुरा संकीर्त्तने। विलसये महाप्रभु ग्रानन्दित मने ॥६६ हरिदास अद्वैत आचार्यं नित्यानन्द । श्रीनिवास ग्रादि यत भक्तगराः सङ्गा।६७ प्रेमानन्द कौतुके गोङाय दिनराति। म्राचार्ये विदाय दिल घरे याह म्राजि ॥६८ म्राज्ञा पाइया ग्रद्धैत ग्राचार्य्य घर गेला। ये देखिल ये शुनिल सेइ सुखे भोला ॥६६ तबे सेइ नित्यानन्द ग्रवधूत राय। प्रभु विद्यमाने ते हो हइला विदाय ॥७० ताँर सङ्गे अनुव्रजि चलिला ठाकुर। प्रेमे पालटिते नारे गेला ऋतिदूर॥७१ हाटिया याइते नारे स्रवधूत राय। म्रनेक यतने ते हो करिला विदाय ॥७२ विदाय समये प्रभु कहे एक वागाी। ए सबारे देहत कौपीन एकखानि ॥७३ प्रभुर् बचने से ठाकुर ग्रवधूत। सबाकारे दिलेन कौपीन ग्रदभुत ॥७४ म्रापने कौपीन प्रभुनिल त हासिया। निछभक्तगणे दिल सबारे चिरिया ॥७५ कौपीन प्रसाद तारा पाइया कौतुके। म्रानन्द करिया सबे बान्धिला मस्तके ॥७६ नित्यानन्द पदाम्बुजे लइया बिदाय । प्रभुर सङ्गते तारा निज घरे याय ॥७७ घरेरे ग्राइला सबे दु:खित हृदये। बाष्प छलछल ग्रांखि बसिला ग्रालये ॥७८ कतक्षणे सबे स्नान देवार्चन करि। सन्ध्याकाले भ्राइला देखिबारे गौरहरि ॥७६ नित्यानन्द ग्रासि ग्राचार्यं गोसाँइर स्थाने । हरिषे गौराङ्ग कथा कहे रात्रि दिने ॥५० तारपर दिने एक कथा शुन सबे। श्रीकृष्ण चरणे प्रेम भक्ति पाबे तबे ॥ ५१ लोक वेद अविदित अपेरूपे कथा। श्रमृतेर सार एइ गोरा गुरागाथा ॥ ८२

देखि निज जने प्रभु ग्रालिङ्गन दिया। ग्रापनार गुरा शुनि बुलये नाचिया ॥८३ चत्रिंहके सब जन सुखे नाचे गाय। म्रानन्दे विभोर माभे नाचे गोरा राय ॥५४ ग्राचिम्बते श्रीनिबास कर घरि करे। कित गेला नाहि जानि प्रभु विश्वमभरे ॥ ५५ चतुर्द्दिके सबजन नाचिते गाहिते। मध्ये महाप्रभु नाइ ना पाइ देखिते ॥ ६६ सबजने उपजिल अन्तरे तरास। कान्दये सकल लोक गगाये हुताश ॥८७ भूमिते लोटाइया कान्द्रे स्थिर नाहि बान्धे नदीयार लोक सब गिएाल प्रमादे ॥८८ धाग्रोयाधाइ सबलोक चाहे घरे घरे। ग्रांखि मेलिबारे नारे नयानेर जले ॥८६ बिष खाइ सबजन मरिब ग्रामरा। कि लागिया कति गेला मोर प्रारा गोरा ६० एतेक विलाप करे सब निज जन। गुनिया धाइल शची हैया अचेतन ॥६१ वसन सम्बरे नाहि नाहि वान्त्रे चुलि। बुके कर हानि धाय उन्मत्त पागली ॥६२ वाप बाप डाके शची ग्रारे विश्वमभर। घरेरे ग्राइस बेला हैल द्विपहर ॥६३ कुलेर प्रदीप मोर नदीयार चान्द। नयानेर तारा मोर केबा कुल ग्रान्ध । ६४ सबजन ग्रारति देखिया विपरीत। भकत वत्सल प्रभु आइला आचिम्बत ॥६५ घोर अन्धकारे येन सूर्योर जदय। भकाश करिल प्रभु वैष्णाव हृदय ॥६६ चरएो पड़िया केहो कान्द्रे म्रार्त्तनादे । श्रीमुख देखिया केहो नाचे उनमादे ॥६७

केहो बले महाप्रभु तोर पद बिने। ग्रन्धकार दशदिक् ना देखि नयने ॥**६**८ उन्मत्त पागली शची पुत्र कोले करे। लक्ष लक्ष चुम्ब दिल वदन कमले ॥१६ ग्रान्वलेर लड़ि मोर नयानेर तारा। एदेहेर आतमा तोमा बहि नाहि मोरा १०० शून्य हैयाछिल मोर सकल संसार । गोराचान्द उदये घुचिल ग्रन्धकार ॥१०१ मुरारि मुकुन्द दत्त ग्रार हरिदास। विनय करिया कहे शुन श्रीनिवास ॥१०२ तोमा बहि नाहिक प्रभुर प्रियदास। तोमार प्रसादे एइ चरण प्रकाश ॥१०३ ग्रामि सव तोमारे कि कहिबारे जानि। ग्रापन बलिया दया करिबे ग्रापनि ॥१०४ इहा बलि सबे मेलि हरि गुएा गाय। पिरीति पागल हैया नाचे गोराराय ॥१०५ हेन अपरूप कथा शुन सर्वजन। नवद्वीपे परचार पिरीत रतन॥१०६ त्रिजगते दुर्लभ प्रभुर प्रेम भक्ति। हेनजन केबा ग्राछे लभिबारे शक्ति ॥१०७ लखिमी अनन्त किबा शिव सनातन। ए प्रेमभक्तिर केहो ना जाने मरम ॥१०८ हेन प्रेमभक्ति प्रभु करे परकाश। ग्रानन्द हृदये कहे ए लोचन दास ॥१०६

घानशी राग।

हेनमते नवद्वीपे विहरे ठाकुर। ग्रापना पासरि प्रेम प्रकाशे प्रचुर॥१ स्वतन्त्र हइया हये भकत ग्रघीन। सबारे याचये प्रेमा येन अति दीन ॥२ म्राचिम्बते एकदिन धन्य रम्य बेले। निजजन सङ्गे क्रीड़ा करे सन्ध्याकाले ॥३ सबार भ्रङ्गेर बस्त्र निला त काड़िया। श्रानन्दे हासये सबे बिनग्न करिया ॥४ सब जन लज्जाय अवश भेल तनु। कर ग्राच्छादये ग्रङ्ग चार् करे पुनु ॥५ बस्त्र देह बस्त्र देह त्रिजगत राय। एमन करिते प्रभु तोरे ना जुड़ाय ॥६ ए वोल श्रुनिया प्रभर ग्रिधक उल्लास। क्षरोक अन्तरे सब जने दिल बास ॥७ एइमते विहरे रसिक शिरोमिए। सर्वजने रसदाता सब रस जानि ॥ ५ बस्त्र दिया तृष्ट कैला सब निज जने । ग्रापने नाचये सुखे नाचे भृत्यग्गो ॥६ लीलागति चले प्रभु लोके ग्रलक्षित। तार निज जन जाने ताहार ईङ्गित ॥ १० श्रीनिवास हरिदास मुरारि मुकून्द। ईङ्गित बुिक्तया गाय बाड़े प्रेमानन्द ॥११ ग्रानन्दे विह्वल निज गरो नाचे गाय। हेनकाले ग्राइला पुन ग्रवधूत राय ॥१२ भ्रववृत भ्राइला बील पड़े जय जय। ग्रानन्दे सकल लोक सुमधुरं गाय ॥१३ मत्त करिबर येन गमन मन्थर। हरि हरि ध्वनि शुनि ग्रवश ग्रन्तर ॥१४ पथ ग्रागोलिया चले ग्रङ्ग हेलाइया। पथ दुइ गिया रहे चौदिके चाहिया ॥१५ पुलकित सब अङ्ग श्रापाद मस्तक। कदम्व केशर जिनि एकटि पुलक ॥१६

बक्र ग्रीवाय दिक् नेहारे राङ्गा ग्रांखे। क्षगो उनमादे घाय क्षगो उच डाके ॥१७ एइमत शतशत लोक पाछे धाय। म्रानन्दे विभोर गेला यथा गोराराय <sub>॥१८</sub> नित्यानन्द देखि प्रभु गौराङ्ग सुन्दर। हढ़ भ्रालिङ्गन करे प्रेमे गरगर॥१६ दोँ हार नयने भरे प्रेमानन्द नीर। श्रानन्दे विभोर दोँ हे श्रथिर शरीर ॥२० ग्रानन्दे नाचये दो है सङ्गे भक्तगए। कृष्ण बलराम सङ्गे येन शिशुगण ॥२१ नृत्य ग्रवसाने प्रभु कहिल सबारे। नित्यानन्द पाद प्रक्षालन करिबारे ॥२२ नित्यानन्द पादोदक लेह शिरोपरि। पाइबे परम प्रेमा ग्रानन्द लहरी ॥२३ हेनमते महाप्रभु ग्राज्ञा यबे कैल। शुनिया सबार मने ग्रानन्द बाढ़िल ॥२४ एके चाय ग्रारे पाय प्रभु ग्राज्ञावाणी। मस्तके धरिल पाद प्रक्षालन पानी ॥२५ तबे ग्रवधूत प्रभुर ग्राज्ञावागाी शुनि। रक्तिम नयाने छलछल करे पानी ॥२६ उठिया ग्रानन्दे सब जने करे कोले। उथलिल प्रेमसिन्धु स्रानन्द हिल्लोले ॥२७ प्रेमाय विह्वल सबे करये क्रन्दन। हृदये धरये ग्रवधूतेर चर्गा ॥२५ प्रेम महा महोत्सव बाढ़िल अपार। ग्रन्तरे भलमल करे वाद्येते विकार ॥२<sup>६</sup> ऐछन देखिया प्रभु गौर भगवान्। अन्तर सन्तोषे चाहे प्रसन्न बयान ॥३० सब जन स्तव पड़े बेढ़ि चारि पाशे। हेनकाले ग्राचम्बित ग्राइला हरिदासे ॥३१

शुद्ध फटिकेर माला घरिया गलाय। हेममिण मुखर मजीर राङ्गा पाय ॥३२ पुलिकत ग्रङ्ग सजल नयन। प्रेमे टलमल तनु हुङ्कार गर्जन ॥३३ निर्भर प्रेमाय नाचे प्रभुर सम्मुखे। बह्याण्डे ना घरे तार प्रेमानन्द सुखे ॥३४ नाचिते नाचिते ब्रह्मा मूर्तिमान हैया। दण्डवत करे प्रभुर चरएो पड़िया ।।३५ चतुर्मुखे स्तव करे वेद उच्चारिया । शान्त हम्रो बलि प्रभु तोले कोले लैया ॥३६ शान्त हैया हरिदास नाचे कान्दे हासे। दिग्विदग नाहि प्रेमानन्दे भासे ॥३७ हेनकाले ग्रद्वैत ग्राचार्य्य ग्राचम्बित । प्रभुर सम्मुले स्रासि हैला उपनीत ॥३८ ठाकुर उठिया कैल वन्दन ताँहार। सब जन उठिया करिल नमस्कार ॥३६ पाद्य अर्घ्य स्राचमन दिया व्यवहारे। **ग्रादेशिल ग्रापने भोजन करिबारे ॥४०** सम्भ्रम पाइला तबे ग्राचार्य्य गोसाँइ। श्राज्ञा शिरे करि ग्रन्न भुद्धिल तथाइ।।४१ हेनमते सब निजजन सङ्गे पँहु। निभृते बसिया घरे हासे लहु लहु ॥४२ निजजन सङ्गे प्रभु निज कथा कहे। ये कारगो कैल प्रभु पृथिवी विजये ॥४३ निजभाव ग्रास्वादन ग्रधर्म विनाश। धर्म संस्थापन नामकीर्त्तन प्रकाश ॥४४ देशे देशे प्रकाश करिव घरे घरे। वजभाव दास्य सरूय वात्सल्य श्रृङ्गारे ॥४५ भुजाब ग्रधिक राधाकृष्ण प्रेमधन। भ्रापिन मुजिब मुज्जाइब त्रिभुवन ॥४६

सुरासुर गणे दिब एइ प्रेमधन। चण्डाल यवन मूर्ख स्त्री बालक जन ॥४७ वृन्दावन सुख ग्रामि ग्रानिया नदीया। देशे देशे भुझाइब तो सबारे लैया ॥४८ ग्रति ग्रपरूप कथा नदीया विहार । एकत्र से सब कथा करिब प्रचार ॥४६ गदाधर नरहरि वैसे दुइ पाशे। श्रीरघु नन्दन पद निकटे विलासे ।।५० भ्रदैत भ्राचार्यं भ्रार नित्यानन्द राय। म्रापने ठाकुर निज गुरागाथा गाय ॥५१ मुरारि मुकुन्द दत्त ग्रार श्रीनिवास । हरिदास म्रादि यत प्रेमार म्रावास ॥ १२ शुक्लाम्वर वक्रेश्वर श्रीमान् सङ्घय । श्रीधर पण्डित ग्रादि यत महाशय ॥५३ एकोजन महिमा कहिते पारे केबा। या सबारे लैया भ्रवतरे गौरदेवा ॥५४ उपमा दिवारे नाहि नदीया प्रकाश। ग्रानन्द हृदये कहे ए लोचन दास ॥५५

# षष्ठ अध्याय

जगाइ माधाइ उद्घार ।

गुज्जंरी राग। दिशा।।

प्राण गोराचाँद मोर हय।

ना हारे हारे आरे हय।। मूर्च्छां।।
हिर राम नारायण शचीर दुलाल हेम गोरा। घ्रु।

कहिब अपूर्व कथा शुन सर्वजन।
शुनिले सकल पाप हबे विमोचन।।१
नवद्वीपे गौरचन्द्र आपन आबासे।
शिष्यगगा सङ्गे आछे विनोद विलासे।।२

निज भक्तगए। सब करि एक मेलि। निजगुरा सङ्कीर्त्तन प्रेमानन्दे भुलि ॥३ हासिया कहिल प्रभु भक्त सवाकारे। एइ मोर हरिनाम देह घरे घरे ॥४ नवद्वीपे बाल वृद्धं वैसे यत जन। चण्डाल दुर्गेति ग्रार सज्जन दुर्जन ॥५ सवारे शिखाग्रो हरिनाम ग्रन्थि करि। ग्रनायासे सब लोक याउ भव तरि ॥६ शुनिया सकल भक्त कहिल प्रभुरे। ना पारिब हरिनाम दिते घरे घरे ॥७ एइ नवद्वीपे एक भ्राछये दुरन्त। श्रति दुराचार महापापे नाहि अन्त ॥ न महापापी ब्राह्मण से ब्राछे दुइ भाइ। नवद्वीपेर ठाकुर से जगाइ माधाइ ॥१ बाह्मणो यवनी गुर्वङ्गना नाहि एडे । सुरापान पाइले सकल कर्म छाड़े ॥१० देव गुरु बाह्मग् हिंसये निरन्तर। बाहिर हैले विनि बधे नाहि याय घर ॥११ ब्रह्म बध गो बध स्त्री बध शत शत । लिखिते ना पारि पाप करियाछे कत ।।१२ गङ्गाकूले वैसे गङ्गास्नान नाहि करे। देवता पूजये नाहि स्राजन्म भितरे ॥१३ निरन्तर स्वजन बान्धबे करे दण्ड। कृष्णनाम सङ्कीत्तंने बड़इ पाषण्ड ॥१४ सहस्र कायस्य युद्धि शत जन्त लेखे। तथापि ताहार पाप अन्त नाहि देखे ॥१५ एकदिन आछे प्रभु तिज जन मेले। कथार प्रसङ्गे तार कथा हेनकाले ॥१६ कहिल सकल लोक प्रभु विद्यमाने। शुनिया रुषिला प्रभु गरो मने मने ॥१७

ग्रह्मा वदन भेल राङ्गा दुटि ग्रांखि। ये कहिले तोमरा ग्रन्तरे पाइ साक्षी ॥१६ ग्रजामिल नामे पापी ग्राद्धिल बाह्मण। मरिवार काले नाम लैल नारायस्।।१६ पुत्र स्नेहे नारायसा नाम लैल सेह। वैकुण्ठे चलिला द्विज पाइया दिव्य देह ॥२० ताहार ऋधिक पापी जगाइ माधाइ। उहार निस्तार हवे केमन उपाय ॥२१ ताहार लागिया मोर अन्तर कातर। ये किछु कहिये सब शुनह उत्तर ॥२२ हरिनाम सङ्कीर्त्तन कलियुग धर्म । नाम गुरा सङ्कीर्त्तने साधिब सब कर्म ॥२३ म्रानह येखाने येबा स्त्राछे भक्तगए। मिलिया करिव ग्राजि नाम सङ्कीर्त्तन ॥२४ गायन वायन लइ मृदङ्ग करताल। उचस्वरे हरिनाम कीर्त्तंन रसाल ॥२४ नगरे बेड़ाब ग्राजि कीर्त्तन करिया। आइल सकल भक्त ए बोल शुनिया ॥२६ भद्दैत आचार्य्य भार तार निज जन। भवधूत नित्यानन्द प्रसन्न वदन ॥२७ हरिदास श्रीनिवास लैया चारि भाइ। मुरारि मुकुन्द दत्त पण्डित गदाइ॥२५ श्रीचन्द्रशेखराचार्य्यं ग्रार शुक्लाम्बर। सर्वजन मिलि ग्राइला ठाकुरेर घर ॥२६ येखाने आछिल भक्तगण यत यत। प्रभुर बाड़ीते ग्रासि हइल एकत्र ॥३० एकत्र लइया सबे सङ्कीर्त्तन करि। विजय करिला विश्वमभर गौरहरि ॥३१ नदीया नगर भेल ग्रानन्द हिल्लोल। गगने इठिल ध्वनि हरि हरि बोल ॥३२

करताल मृदङ्ग ग्रार कीर्त्तनेर रोले। चत्रिके श्रनिमात्र हरि हरि बोले ॥३३ निजघरे श्रुतियाछे जगाइ माधाइ। निज मदे मत्त निद्रा याय दुइ भाइ ॥३४ सेइ पथे कीर्त्तन करिया प्रभु याय। नदीयार लोक सब देखिवारे धाय ॥३५ जागिल दुइ भाइ कीर्त्तंनेर रोले। मुख तुलि चाहे कोधे धर् धर् बोले ॥३६ राङ्गा दु'नयन करि चाहे क्रोध दिठे। किना ध्वनि जुनि कर्गो माइल येन जाठे।३७ हृदयेर शेल येन एकटि शवद। जोते साध थाके यदि हउ निशवद ॥३८ ताहार काछेर लोक कहे तार ग्रागे। सम्बर्ग कर गोसाँइ ! क्रोध कर काके ३६ भ्राज्ञा पाइले याब एक निषेध करिब। काहार शकति ग्रार ए पथे ग्रासिव ॥४० जगन्नाथं सुत द्विज निमाइ पण्डित। कीर्तन करये सब बाह्यरण बेष्टित ॥४१ निषेध करह तारा याउ ग्रान पथे। निशबदे रहु यदि साध थाके जीते ॥४२ मिछा गोल करि मरे नाहि जाने मूल। मोर हाते हाराइबे जाति प्रारा कुल ॥४३ इहा बिल पाठाइल ग्रापनार दूत। कहंये ठाकूर आगे शुन शचीसुत ॥४४ अधिक करये हरि नाम संकीर्त्तन। बाहु तुलि हरि हरि बोलये सघन ॥४५ दिगुरा करिया प्रेमा वाढाय उल्लास। हरि हरि बोल ध्वनि परशे स्राकाश ॥४६ पापिष्ठं हृदय तारा सहिबारे नारे। चिलिला से दुई भाइ बाहिर दुयारे ॥४७

कोधे राङ्गा ग्राँखि तार ग्रहण वदन। पड़िते पड़िते याय श्रङ्गोर बसन ॥४८ टलइल करि याय क्रोधे ग्रचेतन। थाक् थाक् बलि करे तर्जन गर्जन ॥४६ राङ्गा दुनयन करि बले क्रोध भरे। नाशिव वैष्णव सब नदीया नगरे ॥५० सम्मुखे दाड़ाइया तारा चारिपाने चाय। ग्रपना चिनिया याह बड़ डाके कय ॥५१ ग्रारे रे वामना तोर जीते लागे शनि। इहा बलि दुर्वचने पाड़े गालिध्वनि ॥५२ क्रोध देखि नदीयार लोक तरासित। चारिपाने चाहि सबे हइला महाभीत ॥५३ तर्जिया गर्जिया तबे दुइ भाइ चले। बाहु तुलि भक्तगरा हरि हरि बले ॥ ५४ प्रदेत ग्राचार्य्य गोसाँइ ग्रार नित्यानन्द । श्रीनिवास हरिदास मुरारि मुकून्द ॥ ५५ ग्रापने ठाकुर सेइ विश्वमभर राय। निजगरा सङ्गे करि हरि गुरा गाय ॥५६ द्विगुरा करिबा गाय बाढ़ाय उल्लास। हरि हरि वोल घ्वनि परशे स्नाकाश ॥५७ हरिगुए। गाय सुखे नाहि अबसाद। जगाइ माधाइ क्रोधे करे परमाद ॥५८ हरिनाम दुइभाइ सहिबारे नारे। बेगेते धाइल तारा भक्त मारिबारे ॥५६ दीन दयाई चित्त नित्यानन्द राय। अश्रुपूर्ण लोचनेते दो हा पाने चाय ॥६० से करुए आँखि देखि पापी ना गलिल। तबे त सम्मुखे निताइ गौर दाँड़ाइल ॥६१ देखि जगाइर मन गेल दरविया। दाँड़ाये रहिल जगा स्तम्भित हइया ॥६२

माधाइ क्रोधेते धाय हाते लैया दण्ड। सम्मुखे पाइल भाङ्गा कुम्भ एकखण्ड ॥६३ कलसीर काएा। से फेलिया मारे रोखे। निर्भरे लागिल नित्यानन्देर मस्तके ॥६४ बिषम बाजिल काएगा रक्त पड़े धारे। देखि सर्व निजजन हाहाकार करे ॥६५ फुटिल मुटकी शिरे व्यथा नाहि गरो। गौर बलि नाचे निताइ हरिषत मने ॥६६ मारिलि कलसीर काएगा सहिबारे पारि। तोदेर दुर्गति म्रामि सहिवारे नारि ॥६७ मारिलि मारिल भाल ताहे क्षति नाइ। सुमधुर हरिनाम मुखे बल भाइ ॥६८ नित्यानन्द संब ग्रङ्गे रक्त पड़े धारे। प्रेमानन्दे नित्यानन्द गौराङ्ग नेहारे ॥६६ प्रेम भरे महाप्रभु निताइ कोले निल। ग्रापन बसन दिया रक्त मुछाइल ॥७० तबे त ठाकुर बड़ चित्ते पाइया दु:ख। डाकिया कहये सेइ सेइ पापिष्ठ सम्मुख ७१ तोमरा दोँहार ग्रिघक दुराचार नाहि। पाप विल यार नाम सश्चरे ए मही ॥७२ सकल करिलि मात्र ना करिलि एक। एखने करिलि ताहा एइ परतेक ॥७३ इहा बलि गौर रहे नित्यानन्द काछे। म्रापन बसन तार शिरे बान्धियाछे ॥७४ नित्यानन्द श्रीपादेर जानेन महत्व। भूमिते पड़ये पाछे ताँहार रकत ॥७५ पृथिवीर अमङ्गल तबे जानि हये। मस्तके बान्धिलं बस्त्र प्रभु एइ भये ॥७६ तखने से महाप्रभुर कोघ उपजिल। सुदर्शन चक्र बलि स्मरण करिल ॥७७

सुदर्शन बलि प्रभु डाके बार बार। शुनिया मुरारि गुप्त छाड़ये हुङ्कार ॥७५ शुनिया कहये शुन प्रभु विश्वम्भर। ब्राज्ञा पाङ ए दुइ पाठा**ङ** यम घर ॥७१ शुनि नित्यानन्द धरेन मुरारिर हाते।। हेनकाले सुदर्शन ग्राइला साक्षाते॥५० डाकियाछे सुदर्शने क्रोधे गौर हरि। दाण्डाइल सुदर्शन करजोड़ करि॥५१ कि कारगे याज्ञा मोरे करिला ईश्वर। जय जय महाप्रभु शचीर कोङर॥६२ प्रभु बले जगाइं माधाइरे संहर। नित्यानन्द मारि व्यथा दिलेक ग्रन्तर ॥६३ शुनि सुदर्शन अग्नि प्रलय हइया। जगाइ माधाइ पाने चलिला धाइया॥५४ जगाइ माधाइ तेज देखि सुदर्शन। काँपिते लागिल श्रङ्ग तरासित मन ॥६५ सुदर्शन देखि प्रभु नित्यानन्द हासे। कि करिला भगवान् ऐश्वर्थं प्रकाशे ॥६६ दयार सागर मोर नित्यानन्द राय। ना मारिह बलि सुदर्शने निवारय ॥५७ करुणाते उद्धार करिल त्रिभुवन। दोन हीन पतित पामर दुष्टजन ॥ ६६ जगाइ माधाइ तारि दीनबन्धु हब। पतित पावन नामेर गरिमा राखिब ॥६६ इहा बलि नित्यानन्द विनय करिया। कहिलेन प्रभु ग्रागे चरगो धरिया ॥६० एइ दुइ पतिते प्रभु मोरे देह दान। पतित पावन नाम थाकुक व्याख्यान ॥६१ ब्रार ब्रार योगे दैत्य संहारि उद्धार । सशरीरे एइ दुइर करह निस्तार ॥६२

कर गोड़ि प्रभुरे बोलये नित्यानन्द । ना ह'लो निस्तार कलि पाषण्ड दुरन्त ॥६३ संकीर्त्तन ग्रारम्भे से तोमार ग्रवतार। केमने करिबे कलि जीवेर निस्तार ॥६४ शुनि नित्यानन्द वागी प्रभु गौरचन्द्र। कान्विते लागिला कोले करि नित्यानन्द ॥६५ प्रभु बले नित्यानन्द पतित पावन । तोमारे भजिले जीव पाय प्रेमधन ॥६६ तोमा हैते हबे कलि जीवेर निस्तार। तोमा बहि कृपार समुद्र नाहि ग्रार ॥६७ तोर वश हङ मुइ सर्वशास्त्रे कहे। ये तुमि कहिले ताहा करिव निश्चये ॥६८ एकबार नित्यानन्द बले जन्म धरि। से जन पवित्र हैल से लोक ग्रामारि ॥६६ धन्य धन्य गौरचन्द्र प्रभुदयामय। धनच धनच नित्यानन्द रोहिग्गी तनय ॥१०० तबे घरे गेला प्रभु निजगए। लैया। जगाइ माधाइ रहे बिस्मित हइया ॥१०१ महाप्रभुर दरशन संकीर्त्तन शब्दे। निर्मल हइया तारा रहे एक स्तब्धे ॥१०२ मने मने अनुमान करये अन्तरे। विचार करये महाप्रभुर उत्तरे॥१०३ हेन पाप नाहि याहा मोरा नाहि करि । याहा नाहि करि ताहो सन्नचासीरे मारि १०४ चिन्तिते चिन्तिते हैल ग्रन्तर निर्मल। देख देख महाप्रभुर करुगार बल ॥१०५ कातर हइया दो है घाय उर्द्व वमुखे। चमक लागिल देखि नदीयार लोके ॥१०६ महाप्रभुर द्वारे गिया हैल उपनीत। <sup>ठाकुर</sup> ठाकुर बलि डाके विपरीत ॥१०७

निज जन लैया प्रभु बसि स्राछे घरे। के मोरे डाकये देख बाहिर दुयारे ॥१०८ एखनि ग्रामार ठाँइ ग्रानह मुरारि। य्राज्ञा पाइ दोँ हारे य्रानिला कोलेकरि १०६ प्रभुरं देखिया तारा अति आर्त्ततादे। चरणे पड़िया तबे दूइ भाइ काँदे ॥११० पतित पावन प्रभु करुणार सिन्धु। सर्व लोक नाथ से बिशेषे दीनवन्धु ॥१११ करुणा सागर प्रभु सदय हृदय। ग्रात्तंजन ग्रात्ति देखि तखनि द्रवय ॥११२ तुलिया पुछिल शुन जगाइ माधाइ। कि कारगो कान्द केने ब्राइला मोरठाँइ११३ नवद्वीपेर राजा हम्रो तोमरा दुइजन । चतुर हइया केने कान्दह एखन ॥११४ ए बोल शुनिया बले जगाइ माधाइ। तोमार कृपाय मोरा आइलुँ तोमाठाँइ ११५ गो बध स्त्री बध पाप करियाछि यत । लेखा जोखा नाहि नर बध कैलुँ कत ।।११६ धिक् याउ भ्रामार नदीयार ठाकुराल। ब्रह्महत्या गुरुहत्याय ए देह स्रामार ॥११७ ब्राह्मणी यवनी गुर्बाङ्गना नाहि एडि । चण्डालिनी म्रादि करि काहुके ना छाड़ि ११८ हिंसा बहि नाहि करि जगतेर लोके। देवकर्म पितृकर्म नाहि बासे मोके ॥११६ तोर काछे मुइ छार ग्रार किबा बलि। यत पाप कैलुँ तत शिरे नाहि चुलि ॥१२० श्रजामिल महापापी बले सर्वजन। ग्रामाग्रधिक नहे कहिल वचन ॥१२१ पुत्र स्नेहे नारायण नाम लैल सेह। वैकुण्ठे चलिला द्विज पाइया दिव्यदेह १२२

निस्तार करिल तारे नाम नारायएो। श्रामा निस्तारिते नारे श्रासिया श्रापने १२३ ग्रामार निस्तार नाहि मो जान ग्रापना। श्रामारे कि गुणे तुमि करिबे करुणा ॥१२४ सहस्र कायस्थ यदि शत जन्मे गएो। तबु आमा दोँहा पाप ना हया गएाने ॥१२५ एतेक कातर वास्मी श्रुनिया ठाकूर। अर्कतव देखि दया बाड़िल प्रचुर ॥१२६ म्रात्तंजनार म्रात्ति देखि ठाकुरेर म्राति । कृपापाराबार प्रभु दयामय मूर्ति ॥१२७ करुए। सागर करि करुए। प्रकाश। करे धरि लैया गेला जाह्नवीर पाश ॥१२८ धाइल नदीयार लोक देखित कौतुक। करुणा प्रकाशे प्रभु अति अपरूप ॥१२६ ब्राह्मारा सज्जन सब दाण्डाइया चाहे। सबा विद्यमाने प्रभु दयावाणी कहे ॥१३० तोर पाप परिग्रह करिब त ग्रामि। श्रापना सकल पापेर उत्सर्ग तुमि ॥१३१ इहा बिल हात पाते तुलसीर तरे। तुलसी ना देइ तारा दुइ भाइ डरे ॥१३२ दया करि कहे पुन गौर भगवान्। जगाइ माधाइ तोरा पाप देरे दान ॥१३३ जगाइ माधाइ कहे शुन प्रभु तुमि। म्रामार यतेक पाप लिखिते ना जानि ॥१३४ म्रामि महाधमाधम पापाशय पाप। तोरे पाप दिते मोर डरे हिया काँप ॥१३५ ए बोल शुनिया ग्राँखि करे छलछल। मेघेर गम्भीर नादे वले हरि बल ॥१३६ पुनरपि पापदान चाहे कर पाते। जगाइ माधाइ से तुलसी दिल हाते।।१३७

चतुर्द्दिके भेल ध्वनि हरि हरि बोल। जगाइ माधाइ धरि प्रभु देइ कोल ॥१३६ निस्तारिला दुइभाइ जगाइ माधाइ। एहेन पातकी प्रभु परिशते पाइ ॥१३६ प्रेमे गदगद स्वरे स्राध स्राध बले। र्बसन भिजिया गेल नयानेर जले ॥१४० पुलके भरिल ग्रङ्गं कम्प कलेबरे। चरगो पड़िया तारा कहये कातरे ॥१४१ एहेन ठाकुर ग्रार ग्राछे कोन् जन। दयार सागर महा पतित पाबन ॥१४२ जगाइ माधाइ हेन पातकी निस्तारे। श्रीम्रङ्ग परशे तारा नाचे प्रेमभरे ॥१४३ जगाइ माधाइ पाप परिग्रह करि। ग्रापने नाचये प्रभु विश्वम्भर हरि॥१४४ ऐहेन करुए। निधि के ब्राछे ठाकुर। दोष ना देखये दया करे एतदूर ॥१४५ जीवेर उद्धार करि नाचये उल्लासे । ए बड़ भरसा बान्धे ए लोचन दासे ॥१४६

वनमाली भिक्षुके कृपा

पानशी राग।

प्रभु रे द्विजः चाँद नारे हय।

जगत् उद्घार लागि पाते नाना फाँद।। आरे हय।।

गदाधर गौराङ्ग नरहरि जय जय।

शुनिले गौराङ्ग कथा प्रेम लभ्य हय।।१

ग्रार दिने ग्रार ग्रेपरूप कथा शुन।

नवद्वीपे प्रकाश परम महाधन।।२

निजगृहे बान्धब सहिते ग्राछि पहुँ।

प्रकाशये वदन कमले कथा लहु।।३

ग्रमिया मधुर घारा वहे ग्रनिबार। सिनइल भकत बेकत मातोयार ॥४ एइमने ग्राछे पहुँ ग्रानन्द कौतुके। ग्राचिमबते ग्राइल तथा एक ये भिक्षुके ॥५ बनमाली नाम तार पुत्र एक सङ्गे। विप्रकुले जनम वैसे पूर्वदेश बङ्गे ॥६ दारिद्रच ज्वालाय दंग्ध ग्राइल एइ देशे। गौरचन्द्र देखि विप्रं पाइल सन्तोषे ॥७ देखिल त गौरचन्द्र भकत बेष्टित। पुत्रेर सहित विप्र भेल ग्रानन्दित ॥ द पुत्रेर सहित विप्रं ग्रनुमान करे। कहिते ना पारे कण्ठ गदगद स्वरे ॥६ भालइ हइल ग्रामि भै गेल दरिद्र। भिक्षा करिबारे ग्राइलुं हइलुं पवित्र ॥१० निश्चय जानिलुँ 'गौरचन्द्र भगवान्'। य्रन्भवे जानिल्ँ ए कभु नहे य्रान ॥११ जनम सफल ग्राजि हैल हेन बासि। देखिलूँ नयने विश्वम्भर गुएाराशि ॥१२ देखिते नयन हिया जुड़ालो ग्रामार। निबाइल दूरन्त दारिद्रच ज्वाला छार ॥१३ अमिया आहारे येन सन्तोष अन्तर। गौरचन्द्र देखिया सिश्चिल कलेबर ॥१४ तवे गौर भगवान् देखिया ताहारे। करुण नयाने चाहे ब्राह्मण दो हारे ॥१५ सुखे हरिगुरा गाय से दो हार सने। प्रभुर प्रसादे तारा पाइल प्रेमधने ॥१६ म्रानन्दे नाचये विप्र नाचे तार पुत्र। तिलेके घुचिल तार ए संसार सूत्र ॥१७ हैन महाप्रभु गोरा करुणार सिन्धु। हार ग्रधिक ग्रार नाहि दीनबन्धु ॥१८

तार परदिन प्रभु सङ्कीर्त्तन माभे। नाचये ठाकुर विश्वम्भर नटराजे ॥१६ हेनकाले से दुइ ब्राह्मण ब्राचिनत । देखिल बालक एक चमिकत चित ॥२० गौर शरीरे प्रभु भेल श्यामतनु। कटि पीतधटी शोभे करे वर वेसा ॥२१ मयूर पाखार चूड़ा घन उड़े वाय। सेइ रूप देखे यत अनुगत गाय ॥२२ राधा सङ्गे वृन्दावन विपिनेर माभे। देखिलेन श्याम कलेबर नटराजे ॥२३ यमुना तथाइ देखे गोवर्द्धन गिरि। बहुला भाण्डीर मधुवन ग्रादि करि ॥२४ गो गोपी गोपाल देखे आवरण तार। नवद्वीपे देखिलेन मदनगोपाल ॥२५ देखिया मूर्च्छित हैया पड़िल ब्राह्मए। पुलके पूरिल अङ्ग सजल नयन ॥२६ घन घन हुहुङ्कार मारे मालसाट्। एइ कृष्ण कृष्ण बलि पाताइल हाट ॥२७ तवे महाप्रभु कैल नृत्य सम्बर्ण । दरिद्र से धन्य हैल पाइया प्रेमधन ॥२८ शून सव जन हेन गोरा गुएगाथा। करुणा प्रकाशे एइ नवीन विधाता ॥२६ कर्मबन्ध घुचाइया प्रेमधन देइ। एमन ठाकुर ग्रांर ग्राछे कोन ठाँइ ॥३० संसारेर बहि सूजे श्रापन संसार। स्वविषया प्रेमभक्ति विषयेर पार ॥३१ दिव्यमाला चन्दन प्रसाद परे निति। ममता नाहिक सब जनेरे पिरीति ॥३२ नि:सङ्ग हइया सङ्ग विने नाहि जीये। ग्रकर्म हइया कर्म करये विधिये ॥३३

वेदेर विचार विधि ये ग्राछे उचित । सकल करये सेइ कार्यो विपरीत ॥३४ ऐछन प्रकाशे निज प्रेमभक्ति धन । एतेके बिलये नब विधाता रतन ॥३५ एहेन करुगा सिन्धु मोर गोरा राय । ग्रनायासे सब जन पर धन पाय ॥३६ एहेन ठाकुर ग्रार नाहि प्रेमदाता । कहये लोचन भज नवीन विधाता ॥३७

### श्रीनृसिंह आवेश । ः यथाः रागः।

ये देखेचे गोरा रूप एकबार पासरिते नारे आर। झुरि मरे जनम अविध रे॥ ध्रु॥

तबे आर एकदिने शुन अपरूप। श्रीवास पण्डित घरे ग्रानन्द कौतुक ॥१ पितृकर्म करे सेइ श्रीवाश पण्डित। शुनये सहस्रनाम अति शुद्ध चित ॥२ हेनकाले सेइ ठाँइ गेला गौरहरि। शुनये सहस्र नाम मनोरथ पूरी ॥३ शुनिते शुनिते भेल नृसिंह स्रावेश। क्रोधे राङ्गा दु'नयन उर्द्ध्व भेल केश ॥४ पुलिकत सब ग्रङ्ग ग्रहरण वहरण। घन घन हुहुङ्कार सिहेर गर्जन।।५ म्राम्बित गदा लैया धाइल सत्वरे। देखिया सकल सोक काँपिल अन्तरे॥६ पलाय सकल लोक ना बान्धये केश। सहिते ना पारे से प्रभुर क्रोधाबेश ॥७ पलायन पर लोक देखि नरहरि। क्षणोके छाड़िल गदा त्राबेश सम्बरि ॥ द

सर्व अवतार वीज शचीर नन्दन। यखने ये पड़े मने ह्ये त तेमन ॥६ भाव सम्बरिया प्रभु बसिला ग्रासने। बिस्मित हइया किछु बलिला बचने ॥१० ना जानि कि अपराध भै गेल आमार। किबा चिते अनुमान भेल तो सबार ॥११ ए बोल शुनिया सबे बलिला बचन। कि तोमार ग्रपराध कि कह कथन ॥१२ श्रीवास कहिल तोमा देखिल ये जन। ताहार हइल सर्व बन्ध बिमोचन ॥१३ तार परदिने कथा शुन सर्वजन। म्राचिम्बते म्राइल एक शिवेर गायन ॥१४ नमस्कार करिः गौर हरिर चरगो। महेशेर गुरा गाय ग्रानन्दित मने ॥१५ शिव शिव बलि डाके परम उल्लासे। शिवेर भकति तार देहे परकाशे ॥१६ शुनि यानन्दित मन भै गेल ठाकुर। शिव गुरा शुनि सुख बाड़िल प्रचुर ॥१७ शिवेर ग्रावेशे नृत्य करये कखन। म्रापना पासरे सबे शिवेर गायन ॥१८ तार सम भाग्यवान् नाहि कोनो जन। भ्रापने ठाकुर कैल स्कन्धे भ्रारोहण ॥१६ स्कन्धे करि ग्रानन्दे से नाचये गायन। मावेशे हैल प्रभुर रकत लोचन ॥२º शिवेर स्रावेशे कहे शिवेर कथन। खटक डम्बरु मुखे शिङ्गार गर्जन ॥२१ राम कृष्ण बलिया से डाके काँदे हासे। क्ष एोक कान्दये गोरा शिबेर भ्रावेशे ॥२२ श्रीवास पण्डित सेइ सर्वतत्त्व जाने। शिव स्तव पड़े ते ह सावधान मने ॥२३

पड़ये महेश स्तव श्रीमुकुन्द दत्त ।

ग्रानन्दे नाचये तारा जाने सब तत्त्व ॥२४
गायनेर कान्धे हैते नामिला ठाकुर ।
हरि परायण हरि गायेन प्रचुर ॥२५
ग्रानन्दे नाचये येन मदे मातोयार ।
हरिगुण गाय सुखे ग्रानन्द पाथार ॥२६
करुणा समुद्र करे करुणा प्रकाश ।
ग्रुनिते ग्रानन्दे भोरा ए लोचन दास ॥२७

#### यथाराग।

आमार गौराङ्गेर गुणे केबा नाहि कान्दे। अखिल जीवेर मन प्रेम दिया बान्धे ॥ ध्रु ॥ श्रार श्रपरूप शुन तार परिदने। बान्यबे बेष्टित प्रभु नृत्य ग्रबसाने ॥१ भूमिते पड़िया प्रभु दण्डवत करे। श्रानन्दे सकल लोक हरि हरि बले ॥२ हेनइ समये एक ब्राह्मग्। ग्रासिया। प्रभु पदाबुज धूलि लइल हासिया।।३ देखि गौर भगवान सत्वरे उठिला। ब्राह्मण चरित देखि दुःखित हइला ॥४ महा ग्रनुताप करि बिरस वदन। त्रसन्तोषे नासिकाय निश्वास सघन ॥५ सत्वरे, उठिया प्रभु धाइल ग्राचिम्बते । जाह्नवीर जले भाँप दिलेन त्वरिते ॥६ जले मग्न हैल प्रभु ना पाइ देखिते। सब निज जन भाँप दिल पाछे ताते ॥७ नदीयार सब लोकः गिएल प्रमादः। कान्दये सकल लोक गिएाल विषाद ॥ =

पुत्र पुत्र करि धाय शची तार माता। भाँप दिते चाहे विश्वम्भर हरि यथा ॥६ उन्मति पागली शची कान्दे उभराय। हाकान्द कान्दनाय कान्दे भूमिते लोटाय १० ऐछन प्रमाद देखि भ्रवधूत राय। प्रभुर उद्देशे भाँप दिलेन गङ्गाय ॥११ जले मग्न हैया प्रभुर धरिलेन हाते। धरिया तुलिल गङ्गा कूले भ्राचिमबते ॥१२ देखिया सकल लोक ग्रति ग्रानन्दित। सब निज जन कान्दे पाइया पिरीत ॥१६ शचीदेवी कान्दे कोले करि विश्वमभर। श्रीनिवास मुरारि मुकुन्द शुक्लाम्बर ॥१४ गदाघर नरहरि कान्दे पद धरि। बासुदेव जगदानन्द कान्दे मुख हेरि ॥१५ हरिदास ग्रादि यत यत निज जन। गौर मुख देखि कान्दे तरासित मन ॥१६ म्रार यत जन दुःख पाइयाछे बिस्तर। गौरमुख देखि सबे सुखे गेला घर ॥१७ तबे सब जन मिलि प्रभु विश्वम्भर। मुरारि गुप्तरे घर गेला त सत्वर ॥१८ विजय मिश्रेर घर गेला ग्राचम्बिते। रजनी बिश्चया प्रभु उठिला प्रभाते ॥१६ भ्रमण करये तार ना बुिक्स मन। तराह पाइला सङ्गे छिला यत जन ॥२० ब्राह्मण सज्जन ग्रार यत निज गरो। सबे मिलि निवेदिल विनय बचने ॥२१ परसन्न हम्रो प्रभु गौर गुरानिधि। करुएा करह प्रभु मोरा अपराधी ॥२२ कृपा कर महाप्रभु जाड़ ग्रति रोष। एमन कतेक निबे सेवकेर दोष ॥२३

करुणा सागर प्रभु करुणा विग्रह।
करुणार ग्रवतार लोक ग्रनुग्रह।।२४
एखन विभुख केने हिग्रो त ग्रापने।
ग्रामा कि जानि तोर चित ग्राचरणे।।२५
घरेरे ग्राइस प्रभु! घुचाह प्रमाद।
निज ग्रनुगत जने करह प्रसाद।।२६
एतेक विनय यबे कैल निज जन।
सदय हृदय प्रभु द्रविला तखन।।२७
घरेरे ग्राइला प्रभु ग्रानिन्दत मने।
निज गुणा गाय निज ग्रनुगत सने।।२६
नदीया नगरे भेल ग्रानिन्द उन्नास।
गोरागुण गाय सुखे ए लोचन दास।।२६

#### श्रीकृष्णभक्तिशिक्षण।

बराड़ी राग । दिशा हय रे हय आरे हय ॥ मूर्च्छा ॥ निछनि याइ रे गोरा रूपेर बालाइ लैया । बिलाइल प्रेमधन जगत भरिया ॥

शोक छाड़ि हृष्ट मने तबे गौर हरि।
निजगण सङ्गे गेला श्रीवासेर बाड़ी ॥१
श्रीनिवास हरिदास ग्रादि यत जन।
बसिया ठाकुरेर काछे निरीखे वदन ॥२
हेनकाले महाप्रभु सबा सन्निधाने।
कहये अन्तर कथा शुने सर्वजने॥३
धन जन यौवन सकल अकारण।
ना भजिनु सत्य वस्तु कृष्णेर चरण ॥४
निरन्तर दग्धे संसारे मोर हिया।
ना करिलुं कृष्णकर्म हेन देह पाइया॥४

संसारे दुर्ल्गभ एइ मानुष शरीर। कृष्ण भजिबार तरे पुरुष नारीर ॥६ कृष्ण ना भजिले एइ मिछा सब देह। पति सुत पिता माता सब मिछा गेह ॥७ मायेरे छाड़िया ग्रामि याब दिगन्तर। कहिल सबारे एइ मरम उत्तर ॥ इ सर्वलोक वले केने विरुद्ध करिये। मुरारि कहये इहा शुनिते मरिये ॥६ केहो बा बलये इहा शुन महाप्रभु। ग्रामरा त कारो मुखे नाहि शुनि कभु ॥१० ए बोल शुनिया सेइ गौर भगवान्। मुरारिरे घरि दिल ग्रालिङ्गन दान ॥११ मुरारि करिया कोले सम्भाइल घरे। प्रभु ग्रालिङ्गने वैद्य ग्रापना पासरे ॥१२ पुलकित सब ग्रङ्ग ग्रापाद मस्तक। पड़िला त प्राचीन ग्राछिला एक श्लोक ॥१३

तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।८१।१६)--नवाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः । ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुम्यां परिरन्भित ॥१४

विष्र मुदामा ने कहा — अहो ! कहाँ मैं दीन, दिरद्र; पापी छ हूँ, और श्रीनिकेतन श्रीकृष्ण कहाँ मैं अति अयोग्य बाह्मण होने पर भी श्रीभगवान ने मुझको निज बाहुद्ध्य से ग्रहण कर आलि जुन किया ए बोल शुनिया से प्रकाशे ठाकुराल । कोटि रिब किरण जिनिया उजियार ॥१५ ग्रासने बिसया कहे बचन मधुर । एइ ग्रामि चिदानन्द ना भाबिह दूर ॥१६ ए बोल शुनिया सबे ग्रानन्दे विह्वल । पुलके भरिल ता सबार कलेबर ॥१७ श्रीनिवास पण्डित सेइ उत्तम ग्राचार । गङ्गाजले ग्रिभिषेक करये ताहार ॥१८

ग्रिभिषेक करि पूजा करे यथाविधि। ताहार पूजाय तुष्ट हैला गुर्णानिधि ॥१६ ग्रानन्दे सकल लोक हरिगुर्ण गाय। भकत वदन हेरि नाचे गोराराय॥२० नरहरि पादपद्म धरि शिरोपरि। कहये लोचन देास गौराङ्ग माधुरी॥२१

#### यथाराग ।

तार परदिने कथा श्रपूर्व कथन। सावधाने शुन सबे कहिब एखन ॥१ शिखाय सकल लोके लोकशिक्षा गुरु। करुणा सागर प्रेमभक्ति कल्पतर ॥२ निज जन बुभाबारे करे यत कार्या। संहति करिया ग्रादि ग्रद्वैत ग्राचार्य्य ॥३ श्रीनिवास हरिदास म्रारि मूकून्द। गदाधर शुक्लाम्बर राम ऋादि ऋन्त ॥४ रघुनन्दन नरहरि श्रीमुकुन्द दास। बासुघोष जगदानन्द म्रादि सर्वदास ॥५ यतेक भकत सब सहित करिया। देवालये याय प्रभु हरिषत हैया ॥६ नेत घटी परिधान कान्वेते कोदालि । करे सम्मार्जनी लय निजजन मेलि ॥७ सङ्गर यतेक जन धरेतार बेश। हाते भाँटा कान्वे कोदाल उभ बान्धे केश प देवालय मार्जना करिते याय प्रभु। हैन प्रदेभुत कथा नाहि शुनि कभु ॥ ६ कृष्णेर हड्डिप हैया बुले द्वारे द्वारे। सकल वैष्णाव मेलि सम्मार्जना करे ॥१०

एइमते लोक शिक्षा कराये ठाकुर। भजह सकल लोक ये हुम्रो चतुर ॥११ प्रेमभक्ति दाता भ्रार नाहि कोन जन। जानिया भजह गौरचन्द्रेर चरण ॥१२ यूगे यूगे कत कत अवतार आछे। भजिले से भजे तार अपरूप पाछे ॥१३ ग्रार केहो नाहि करे हेन ठाकुरालि। भक्ति बुभावारे करे कान्धेते कोदालि ॥१४ ना भजिले भजे हेन जन कोन् युगे। घरे धरे बुलि केबा प्रेमभक्ति मागे ॥१५ भजिले सेभजे सेइ बड़इ ठाकुर। भक्ते से कहये इहा ग्राने कहे दूर ॥१६ विचार ना करे पात्रापात्र कोनो देशे। वृन्दावन धन दिया सभारे सन्तोषे ॥१७ धर्माधर्म पर प्रेम याचइ सबारे। तारिल सबारे प्रभु शचीर कुमारे ॥१८ बह्या महेश्वरे किबा लिखमी ग्रनन्त । श्रापने बलिते नारे गौरगुरा श्रन्त ॥१६ ना भजिले भजे एइ बड़इ ठाकुर। ते कारणे गोरा गुणे सदा मन भुर ॥२० गौराङ्ग चरंगा गुरा स्मरण प्रबल। संसार तारिते सबे मात्र एइ बल ॥२१ गोरापद भज भाइ ना करिह हेला। संसार तरिते सबे एइ मात्र भेला ॥२२ एहेन ठाकुर केहो नाहि हय ग्रार। कहये लोचन सबे गोरा अवतार ॥२३

#### कुष्ठव्याधि निस्तार।

धानशी राग। हरि राम नारायण शचीर दुलाल हेमगोरा । ध्रु ।

ग्रार ग्रपरूप शुन गौराङ्ग चरित। शुनिले पाइबे इथे बड़इ पिरीत ॥१ निजजन सने पहुँ पथे चलि याय। कृष्णकथा रसे अङ्ग आवेशे दोलाय ॥२ सेइ पथे छिल कुष्ठव्याधि एकजने। विनय करिया कहे गौराङ्ग चरगो ॥३ भूमिते पड़िया सेइ परणाम करे। कातर हइया किछु सविनये बले ॥४ सबलोके बले प्रभु तुमि जनार्दन। तुमि से पुरुषोत्तम तुमि सनातन ॥ १ त्मि देवदेवेश्वर त्रिजगत बन्धु। त्रामार उद्<del>धार कर करु</del>गार सिन्धु ॥६ पतित पावन शुनि ग्राइलुँ तोर ठाँइ। तारह स्रामारे तुमि सबार गोसाँइ ॥७ ग्रोहे ग्रकिञ्चन नाथ शचीर दुलाल। तारह स्रामारे प्रभु गौराङ्ग गोपाल ॥ = श्रामार श्रधिक पापी नाहि त्रिभुवने । दु:सह ए कुष्ठव्याधि कर परित्रागो ॥६ ए बोल शुनिया प्रभु रुषिला अन्तरे। कोपदृष्ट्ये चाहे कुष्ठव्याधि बराबरे ॥१० ठाकुर कहये शुन पाप दुराचार। वैष्णवेर निन्दा तुइ कैलि केने छार ॥११ संसारेर यत जीव सबे मोर मित्र। वैष्णवेर द्वेष करे सेइ मोर शत्रु ॥१२ म्रापन निन्दाय म्रामि कभु नाहि दुखी। श्रीवासेर निन्दाय केमने हब सुखी ॥१३

म्रकथ्य बचन तुइ कहिलि ताहारे। शत जन्म भुजिलेग्रो ना घुचाब तोरे ॥१४ वैष्णवेर अपराध करे येइ जन। तार परित्राण ग्रामि ना करि कखन ॥१५ बाहिरे पराए देख एइ मोर देह। वैष्णव अन्तरे प्राण नाहिक सन्देह ॥१६ वैष्ण्वेर निन्दा करे ये ग्रधम जन। नरके पड़ये तार नाहिक शरण ॥१७ वैष्णावेर सेवा करे मोर करे द्वेष। तार परित्राण करि घुचाइया क्लेश ॥१८ तुइ से पातकी महापामर दुरन्त। कतकाल नरक भुद्धिबि नाहि ग्रन्त ॥१६ ए बोल शुनिया विप्र कातर हइल। भूमिते पड़िया काकु करिते लागिल ॥२० जय जय महाप्रभु कृपा कर मोरे। पतित पावन बलि वेदे बले तोरे ॥२१ पतित पावन नाम यदि धरिबे। म्रामार निस्तार तबे म्रबस्य करिबे ॥२२ कत कत उद्धारिले महापापिगरा। श्रामार उद्घार कर कमल लोचन ॥२३ श्रामार समान पापी नाहि त्रिभुवने। दुःख पाइ कुष्ठ व्याधी कर परित्रागी ॥२४ तखने करुगा प्रभुर हैल हृदये। तथापि वैष्णाव वश स्वतन्त्र त नहे ॥२५ तबे सेइ प्रभुगेला श्रीवास स्रालय। बसिया सकल कथा कहे महाशय ॥२६ पथेते देखिल कुष्ठ व्याधि एक जन। अपराध भुक्तिल से अनेक जनम ॥२७ एबे तोर म्रपराधे गलित दिन्य देह। ताहारे देखिया मोर ना जागिल स्नेह ॥२५

परित्राग कर डाके सेइ कृष्ठव्याधि। के करिबे परित्रागा तोर ग्रपराधी ॥२६ कुपादृष्ये यदि तुमि चाह बा ताहारे। तोमार कृपाय तने पाय से निस्तारे ॥३० ए बोल भूनिया तबे श्रीवास पण्डित । कहे हासि प्रभु! सब कह विपरीत ॥३१ दुइ महाधम छार मोरे हेन बल। मोर छले पातकीरे परित्राण कर ॥३२ मोर ठाँइ तार दोष घुचिल सर्वथा। प्रसन्न हइलुँ ग्रामि घुचाग्रो तार व्यथा ।३३ प्रभु बले श्रीनिवास शुन मोर कथा। सबा लैया यात्रो चलि कुष्ठव्याधि यथा ॥३४ तबे सबे मिलि सुखे सेइ ठाँइ गेला। श्रीवासेर पादोदक तार गाये दिला ॥३५ पादोदक बिन्दु से लागिल तार गाय। स्वर्णकान्ति हैल देह वेयाधि ग्रलाय ॥३६ महानन्दे तबे तार हृदय पूरिल। हरि हरि बलि सुखे नाचिते लागिल ॥३७ पाइल श्रीवास कृपा परम ग्रौषिध। सेइक्षरो निस्तारिल सेइ कुष्ठव्याधि ॥३८ दिव्य देह लिभ तार ग्रानन्द ग्रपार। गौराङ्ग बलिया घाय ग्रारति बिथार ॥३६ महाप्रेमे मत्त हैया करये हुङ्कार। क्षणे मूर्च्छा याय क्षणे प्रलाप ग्रपार ॥४० कोथा गेला गौरचन्द्र ग्रन्तरेर चान्द । एमन के तारे भवव्याधि महा-ग्रान्ध ॥४१ एथा गौरचन्द्र श्रीनिवास घर हैते। कुष्ठव्याधि देखिबारे चलिला त्वरिते ॥४२ पथे कुष्ठव्याधि सने हैल दरशन। धरिया पड़िला भूमि प्रभुर चरण ॥४३

तुलिया ताहारे प्रभु कैला आलि किने ।
ब्रह्मार दुर्क्म प्रेम दिला सेइक्षणे ॥४४
हासे कान्दे नाचे गाय गड़ागड़ि याय ।
गदाधर बन्धु बिल नाचिया बेड़ाय ॥४५
सब भक्त आनिन्दित ताहारे देखिया ।
चमत्कार हैल देखि सकल नदीया ॥४६
शुन सर्वजन विश्वम्भरेर चरित ।
शुनिले से प्रेमभक्ति पाइबे त्वरित ॥४७
तबे सेइ महाप्रभु अन्तर उल्लास ।
नाचे सेइ विप्र देहे प्रेमार प्रकाश ॥४८
देखिया त महाप्रभु करे हरिनाद ।
निस्तारिल कुष्ठव्याधि कैल परसाद ॥४६
आति अपरूप कथा नदीया प्रकाश ।
शुनिते आनन्दे भोरा ए लोचन दास ॥५०

### अप्टम अध्याय

सन्नचास सूत्र यथाराग।

तबे ग्रार एकदिन प्रभु नृत्य करे।
तखने ग्राछिल एक ब्राह्मण दुयारे॥१
हेनइ समये ग्रार ग्राइल ब्राह्मण।
गौरचन्द्र नृत्य देखिबारे करि मन॥२
द्वारेते ये छिल तारे ग्रासिते ना दिल।
दुःखित हइया विप्र निज घरे गेल॥३
ग्रानन्दे नाचये प्रभु किछु ना जानिल।
कीर्त्तन समापि सबे बिश्राम करिल॥४
तार परदिने प्रभु गङ्गा स्नान करे।
ग्राचम्बते सेइ विप्र देखिल प्रभुरे॥५

देखिल ये गङ्गा स्नान करे विश्वम्भर। क्रोधदृष्टचे चाहे विप्र काँपे कलेबर ॥६ प्रभुरे देखिया बले सक्रोध बचन। तोर घरे गेलुँ तोरे देखिबारे मन ॥७ तोर नृत्य देखिवारे बड़ छिल साध। पापिष्ठ ब्राह्मण एक ताते दिल बाध ॥ इ ना दिल याइते मोरे बाहिर दुयारे। तेमनि हइबे तुमि संसार बाहिरे ॥६ इहा बलि उपवीत छिण्डिलेक क्रोधे। क्रोबे स्रचेतन विप्र नाहि परबोधे ॥१० द्वार माना कैल मोरे ग्रामि नाहि सहि। शाप दिल हुआ तुमि संसारेर बहि ॥११ ए बोल शुनिया प्रभुर हरिष अन्तर। ब्राह्म सोर शाप मोरे हैल महावर ॥१२ शाप से स्वीकार यबे कैल भगवाने। शुनिया ब्राह्मण भय पाइल बड़ मने ॥१३ स्रामि कि करिब प्रभु ये बलाइले तुमि। तुमि सर्व परिपूर्ण सर्व अन्तर्यामी ॥१४ कुतर्केर गए। सब निस्तार करिबे। सन्नचास करिया ना सबारे प्रेम दिबे ॥१५ सन्नचासी बलिया गुरु तोमारे बलिवे। सेइ नम्रभावे प्रेम ता सबारे दिवे ॥१६ परम चतुर शिरोमिए। गौरहरि। बिलाइवे पूर्व प्रेमभाण्डार उघाड़ि ॥१७ तोमार प्रतिज्ञा एइ ब्रह्माण्ड ड्बाबे। दुर्जन सुजन एको जने ना एढ़िबे ॥१८ ग्रामि से बञ्चित हैलुँ तोर प्रेम वाने। कि हइब मोर गति पतित पावने ॥१६ शुनि प्रभु बले शाप नहें मोर बर। मोर बाञ्चा पूर्ण कैले नाहि तोर डर ॥२० शुनिया पड़िला विप्र प्रभुर चरगे।
तुलिया त महाप्रभु कैल ग्रालिङ्गने।।२१
प्रभु ग्रालिङ्गने विप्र प्रेमाय ग्राकुल।
गरगर कृष्ण प्रेमे हइला तरल।।२२
विप्रेर मानस पूर्ण कैल भगवान।
ब्रह्मार दुर्ल्भ प्रेम तारे दिबा दान।।२३
हेन चित्र लीला करे गौराङ्ग सुन्दर।
बुभिते ना पारे दुष्ट ग्रन्तर पामर।।२४
तबे सेइ महाप्रभुर ग्रन्तर उल्लास।
कातर ग्रन्तरे कहे ए लोचन दास।।२४

#### यथाराग ।

प्रभुके से ब्रह्मशाप लोक मुखे शुनि। म्राचिम्बते काँपि उठे शचीर पराणि ॥१ धकधक प्राण पोड़े वृत्तान्त ना जाने। निबारिते नारे अश्रु भारे दुनयाने ॥२ व्याकुल हइया शची पुछे सर्वजने। प्रभुरे से ब्रह्मशाप सवार वदने ॥३ शुनिया मूर्चिछत हैया पड़िला तथाय। चेतन पाइया शची कान्दे उभराय ॥४ कान्दिते कान्दिते स्राइला स्रापनार घर। क्षणे अन्तरे गृहे आइला विश्वमभर॥५ गौर मुख देखि मायेर शोक उथलिल। कान्दिते कान्दिते शची पुछिते लागिल ॥६ शुन रे निमाइ बाप किबा कथा शुनि। तोमारे ब्राह्मण नाकि दिल शापवार्णा ॥७ कोन् ग्रपराघ तुमि कैले तार स्थान। केमन ब्राह्मण तार कि कठिन प्राणा ॥

तोर मुख देखि तार दया नाहि हैल। ग्रामार बधेर भागी कोन् जन हैल ॥६ ए घर करण मोर सब तोमा लैया। स्रभागी शचीर प्राण याय विदरिया ॥१० सवार दुलाल तुमि मोर ग्राँखि तारा। विधिर विपाके पाछे तोमा हइ हारा ॥११ श्रमिया सिनान करि देखि तोर मुख। दारुए। बचन शुनि फाटे मोर बुक ॥१२ स्रभागी शचीर भाग्ये ना जानि कि हब। तोर श्रमङ्गल हैले परागो मरिब ॥१३ ए बोल श्निया तबे गौराङ्ग सुन्दर। मायेरे कहये किछ प्रबोध उत्तर ॥१४ शुन गो जननी ! तुमि ग्रामार बचन। कि लागिया रोदन करह ग्रकारण ॥१५ मोर ग्रपराध नाहि ब्राह्म एोर स्थाने। मोरे ये शापिल विप्र सेह अकार्गो ॥१६ विनि अपराधे शाप लागिब बा केने। निश्चय जानिह माता ए सत्य बचने ॥१७ इहा बलि गेला प्रभु जाह्ववीर तीरे। सुरनदी स्नान करि आइला निजधरे ॥१८ घरे त्रासि महाप्रभ परम सादरे। कृष्ण पूजार्चना करे हरिष अन्तरे ॥१६ पूजा करि स्तव पाठ पड़ि कतक्षरा। तुलसीरे जल दिला प्रेमाबिष्ट मन ॥२० प्रगाम करिया प्रभु कैला जलपान । सादरे निरीखे शची पुत्रेर बयान ॥२१ कोटि चान्द जिनि गोरार वदन प्रकाश। गौराङ्ग चरित्र कहे ए लोचन दास ॥२२

## हलधर आवेश

विभाष राग । दिशा ॥ जय जय गोराचाँद न**दी**या उदय कलिकाले । मूच्छा

ना हारे धामार प्रभुर कथा शुन।
ए तिन भुवन आलो केल यार गुण।
नाहारे गौराङ्ग चान्देर कथा शुन।
कि आरे हय हय।। घ्रु।।

ग्रार कथाकहि शुन बड़ <del>ग्रपुरूप</del> । नदीया नगरे निति नूतन कौतुक ॥१ निज घरे बैसे प्रभु ग्रानन्दित मने। चौदिके बेढ़िया बैसे यत निज जने ॥२ ग्राचिम्बते एक घ्वनि उठिल गगने। मधु देह बलि डाके मेघेर गर्जने ॥३ सेइक्षरो धरे प्रभु हलायूघ रूप। बसन श्वेतपर्वत स्वरूप ॥४ सुन्दर चरण आर कमल लोचन। ग्रद्भुत देखिया सबे हुष्ट हैला मिन ॥५ सर्वजन प्रेमदाता प्रेम बिलसय। म्रापन मावेश धरि नाचे महाशय ॥६ हरिगुरा गाय सब निजजन सने। सेइमने गेला ग्रद्धैत ग्राचार्य्यर स्थाने ॥७ तथा गिया कहे प्रभु गदगद भाष। मधु देह मधु देह बलि श्रष्ट हासे ॥ = देहेर वरण येन बाल दीननाथ। 'मधू देह देह' बुलि घन हात पाते ॥६ तोय पूर्ण भाजन धरिला निजकरे। मधुपान करि तोले रसेर उद्गारे॥१० टलमल करि नाचे येन मातोयाल। हेउ हेउ करि तोले रसेर उद्गार ॥११ क्षा पड़े क्षा उठे क्षा कान्दे हासे। अघर मिटाइ क्षणे अट्ट अट्ट हासे ॥१२ देखिया सकल लोक करये स्तवन। हलधर बलि केह धरये चरण ॥१३ तबे सेइ महाप्रभु लीला बलराम। कहये अमृत कथा अति अनुपाम ॥१४ श्रीकृष्ण नहिये ग्रामि बले हब सुखी। श्रद्भुत सुपेय मधु श्रानि देह देखि ॥१५ सेइखाने एक द्विज छिल दाँड़ाइया। इह मन्न बिल फेले ग्रंगुले ठेलिया ॥१६ भ्रंगुलि ठेलाय विप्र पड़े बहुदूर। लज्जा से पाइल विप्र फेलिल ठाकुर ॥१७ प्रभाते ग्रावेश भेल सायाह्न समय। लीलाबलराम क्रीड़ा करे महाशय ॥१८ नरहरि पादपद्म शिरेर भूषण। धन्य गोरा गुरा गाय ए दास लोचन ॥१९

तार पर दिने शुन ग्रपरूप ग्रार।
नाचये ठाकुर बलदेन ग्रनुकार॥१
ग्राचिम्बते ग्रात्तंनाद किर पाइल मोह।
बलराम स्मरणे नयाने बहे लोह॥२
भूमिते लोटाय महाप्रभु मुक्तकेशे।
मुखे जल देइ सर्वजन पाइ क्लेशे॥३
क्षणोके लिभल संज्ञा गदाधर देखि।
कहिल कातर वाणी इङ्गिते से लिख॥४
तुमि से ग्रामार बन्धु प्राण सम जानि।
तोर प्रेम वश ग्रामि शुन द्विजमिण ॥५
तोर नाथ हङ मुइ तुमि मोर प्राण।
गदाइर गौराङ्ग ग्रामि कर ग्रवधान॥६

मोर यत भाव तोते नहे अगोचर। ग्रामार ग्रन्तर शक्ति तोर कलेवर ॥७ रात्रिदिन मोर सङ्ग तिलेक ना छाड़। तोमा विने मोर कथा जाने केबा दढ़ ॥ द मोर प्रिय बन्धु यत सब भक्तजन। भ्रानह सबारे भ्रामि देखिव एखन ॥६ श्राज्ञा पाइया गदाधर पण्डित सवारे। म्रानिल म्राचार्यरतन म्रादि यत मारे ॥१० श्रासिया देखिल यत महोत्तम जन। विभोर हइला सबे सजल लोचन ॥११ कहिल ग्राचार्य्यरत्न मधुर बचने। केह ना म्रापने बाप ! इहार कारले ॥१२ गुनिया ताहार वागाी कहे विश्वम्भर। कहिते ना पारे कण्ठ गदगद स्वर ॥१३ म्रति सुविह्वल कहे ग्राध ग्राध बोले। रवेतिगिरि हलायुध देखिल मो कोले ॥१४ सुवर्णं समान शोभे सूर्यं सम ग्राभा। भलमल करे ग्रति ग्रलङ्कार शोभा ॥१४ कहिते कहिते सेइ प्रभु पुनर्बार। देखे बलदेव स्वेत पर्वत स्राकार ।।१६ तबे सेइ महाप्रभु विश्वम्भर राय। सेइमत स्रावेशेते पुन नाचे गाय।।१७ सकल वैष्णाव जन ग्रानन्दे विह्वल । बलराम प्रेमे सबे करे टलमल ॥१८ म्रानन्दे भरल सब दिग स्रो विदिगे। हइल त दिन राति स्रावेश ना भाङ्गे ॥१६ तार पर दिने हैल ग्रम्रुत नर्त्तन। चौदिके बेढ़िल यत भक्त महाजन ॥२० पदतल भरे मही करे टलमले। ढुलाय करुए श्रांखि श्राध श्राध बले ॥२१ मत्त करिबर येन गमन मन्थर। चलिते ना पारे प्रेमे ग्रानन्द निर्भर ॥२२ येन पह ग्रावेश--ग्रावेश तेन सङ्गी। नाचये विह्वल प्रभु बलराम रङ्गी ।।२३ नाचिते गाइते भेल सायाह्न समय। श्राचिमबते वदने बारुगी गन्ध कय ॥२४ बाहरतीर दिव्य गन्धे भेल स्रामोदित । चौदिके नेहारे सबे हइया चमिकत ॥२५ दशदिक स्रामोदित बारुगीर गन्धे। माताल भकत अति प्रेमार उन्मादे ॥२६ हेन काले श्रीराम पण्डित द्विजवर्या। ये देखिल शुन तार ग्रतुभव कार्य्य ॥२७ श्राचम्बिते दिव्य दिव्य पुरुष रतन। सेइखाने दिव्य वेशे हैल उपसन्न ॥२८ कारो एक कर्गो पद्म कमल लोचन। एक कर्णे कुण्डल धरे नीलिम बसन ॥२६ पीतबस्त्र पागडी बान्धिया लटपटि। कहिते ना पारि रूप वेश परिपाटि ॥३० वनमाली नामे एक ब्राह्मण तथाइ। कहिब ताहार कथा शुन सर्व भाइ ॥३१ देखिलेन काञ्चन निर्मित कलेबर। रत्ने विभूषित येन सुमेरु सुन्दर ॥३२ देखि अति हृष्ट चित तनु पुलकित। देखिया सकल लोक हैल चमकित ॥३३ हलायुध वेशे नाचे तिन लोक नाथ। सकल भकत जन नाचे तार साथ ॥३४ अन्तरीक्षे देवगण हरिषत मने। सन्तोष हृदये गेला निज स्थाने ॥३४ एइमते ग्रानन्दे गोङाइ दिबा निशि। सुरनदी स्नाने प्रभु याय हासि हासि ॥३६

सकल वैष्णवगरण करि एक मेले। करये मज्जन केलि जाह्नचीर जले ॥३७ निजजन सने पहुँ हास परिहासे। कौतुके करये क्रीड़ा ता सबार रसे ॥३८ स्नान समाधिया प्रभु उठिला सत्वर। प्रभु नमस्करि सबे गेला निज घर ॥३६ निजालये गिया प्रभु ग्राछे महासुखे। प्रभाते ग्राइला सबे प्रभुर सम्मुखे ॥४० सबारे कहिल प्रभु शुन एक वाएगी। गदगद कहिते वेकत ग्राधखानि ॥४१ बराह ठाकुर मोरे ग्रालिङ्गन दिल। हलायुध मोर हिया प्रवेश करिल ॥४२ नयाने श्रञ्जन भेल मुरली वदन। कहिल अमृत कथा शुन निज जन।।४३ कहिल से महाप्रभु श्रीवासे देखिया। मोर वाँशी देह चाहे श्रीहस्त पातिया ॥४४ तबे सेइ श्रीनिवास पण्डित ठाकुर। कहिल ताँहारे ते हैं भक्त सुचतुर।।४५ शुन शुन महाप्रभु एइ तोर घरे। राखिल भीष्मक कन्या मुरली तोमारे ॥४६ कपाट लागिल रात्रे घरेर द्यारे। एखनि पाइबा वाँशी कहिल तोमारे ॥४७ एइमते क्षणे क्षणे म्रानन्द कौतुक। नदीया विहार एइ बड़ ग्रपरूप ॥४८ ये जानये कृष्णरस से जाने मरम। नदीया विहार प्रेम एइ बड़ घन ॥४६ ये ना जाने तारे मुइ करिये मिनति। हेला ना करिह गोरा गुरो देह मित ॥५० मन दिया बुक भाइ कि आछे इहाते। त्रिजगत नाथ प्रभुर लाग पांबे ताते ॥ १

ना भजिले नाहि नाहि नाहिक निस्तार।
ए लोचन दास इहा बले बार बार।।५२

# संकीर्त्त यज्ञ

यथाराग।

तारपर दिने प्रभु वसिं दिव्यासने। कहिते लागिला किछु सब भक्तगए। ॥१ मोर एइ संकीर्त्तन यज्ञेर महिमा। सर्व शांस्त्रे कहे इहार महिमा गरिमा ॥२ सर्व धर्म सार एइ संकीत्तंन धर्म। बिशेष जानिबे कलियुगे एइ कर्म ॥३ पञ्चम से वेद हैते प्रकाश इहार। शिव ते इ पश्चमुखे गाय ग्रानिबार ॥४ नारद वीएाय गाइ बुलये नाचिया। शुक सनकादि भक्त बुलये गाइया ११५ वृत्दावने संधाकुष्ण एइ वेद लैया। गोपी सङ्गे नाचि बुले प्रेमाबिष्ट हैया ॥६ नित्य वृन्दावने स्तिति पश्चम जानिबे ते इ शिव गान करे महा प्रेस भावे ॥७ तथापि गाइया शिव श्रोर ना पाइल। हेन वेद कलियुगे प्रकाश हइल ॥= गाने येइ करे सेइ प्रबोध हइया। गानरूपे वेदेर उचारे महा दया ॥६ सब लोक कर्ण गर्त कुण्ड परिसर। जिह्ना स्र व ध्वनिरस घृत मनोहर ॥२० अन्तरे प्रविष्ट हैया भाव अग्नि ज्वाले। ग्रग्निशिखा पुलकाश्रु कम्प कलेबरे ॥११ सर्वपाप मुक्त हैया सब जन नाचे। सालोक्यादि मुक्ति तार फिरे पाछे पाछे ॥१२ कदाच ना देखे तार नयानेर कोगी। नाचिया बुलये कृष्ण रस ग्रास्वादने ॥१३ ये यज्ञ बेढ़िया रहे वेष्णव ग्राचार्य। जानिवे कीर्त्तन यज्ञ सर्व यज्ञ ग्रार्थ्य ।।१४ इहाते जन्मिल एइ प्रेम महाधन। इहार गृहस्थ नित्यानन्द ग्रावरण ॥१५ गदाधर पण्डित एइ प्रेमेर गृहिग्गी। एइ तत्त्व जानिवे सकल भक्तमिए।।१६ अद्वैत आचार्य गोसाँइ आमारे आनिया। संकीर्त्तन यज्ञ स्थापे सुदृष्टि हइया ॥१७ श्रीनिवास नरहरि ग्रादि भक्तगरा। तो सबारे लैया मोर यज्ञेर स्थापन ॥१८ एइ यज्ञ कलिकाले देह घरे घरे। तर्क सकल लोक पतित पामरे ॥१६ ए बोल शुनिया भक्त कान्दिया कान्दिया। प्रभुर चर्मो पडे ढिलया ढिलया ॥२० सबारे करिला कोले गौर भगवान । शुनि श्रानन्दित कथा ए लोचन गान ॥२१

### नाटकाभिनय

वराजी राग। धूलाखेलाजात ॥
ग्रार ग्रपरूप कथा शुन गोरा गुरा गाथा
लोक वेद ग्रगोचर वारगी।
रसेर ग्रावेश करे भक्तियोग परचारे
करुगा विग्रह गुरामिंगा।१

गुन कथा मन दिया ग्रान कथा तेयागिया ग्रपरूप करिबारे खेला। निज जन सङ्गे करि श्रील विश्वम्भर हरि श्रीचन्द्रशेखर बाड़ी गेला ॥२ कथा परसङ्गे कथा गोपीकार गुरागाथा कहिते से गदगद भाष। ग्रहरा वयान भेल दु'नयने अरे नीर रसावेशे रसेर प्रकाश ॥३ कमला याहार पद सेवा करे ऋविरत हेन प्रभुगोपिकार तरे। परसङ्गे हय भोरा हेन भंक्ति कैल तारा कथा मात्र से आबेश घरे ॥४ तवे विश्वमभर हरि गोपिकार बेश धरि श्रीचन्द्रशेखराचार्यं घरे। नाचये ग्रानन्दे भोला श्रीवास हेनइ बेला नारेद आवेश भेल तारे ॥४ प्रभुरे प्रणाम करे विनय वचने बले दांसं करि जानह भ्रामारे। एमन कहिया वारणी तबे सेइ महामुनि गदाधर पण्डितरे बले ॥६ गुनह गोपिका तुमि ये किछु कहिये ग्रामि तोर पूर्व कथा किछु जान। अपूर्व कहिये ग्रामि जगते दुर्ल भ तुमि तोर कथा जुन सावधान ॥७ गुन तो संवार कथा कहि स्रामि गुए।गाथा गोकुले जन्मिला जने जने। छाड़ि निज पतिवृत सेवा कैल अविरत श्रभिमते पाइ वृन्दावने ॥ द प्रधान प्रकृति तुमि कृष्णशक्ति राधा तुमि कि जानि ता कहिबारे ग्रामि।

रमणीर शिरोमणि कृष्ण प्रेमे सोहागिनी तोर तत्त्व कि बलिते जानि ॥६ ऐछन करिले भक्ति केह ना जानये युक्ति परम निगूढ़ तिन लोके। ब्रह्मा महेश्वर देवा लिखमी स्रनन्त किवा तारे दिक परसाद तोके ॥१० प्रह्लाद नारद शुक सनातन सनक ना जानये तौर भक्तिवेश। त्रैलोक्य लिखमी पति चाहे तोर पिरीति अङ्गे घरये बर वेश ॥११ लिखमी याहार दासी तोर प्रेम श्रभिलाषी ृहदये धरये भ्रनुरागः। सकल भुवन पति भुलाइया से पिरीति धनि धनि तोहारे सोहाग ॥१२ तोरा ये जानिलि तत्त्व प्रभु गुरा महत्त्व पिरीति बान्धिलि भालमते। उद्धव श्रकुर ग्रादि सबे तोर अपरसादी ं ग्रनुग्रह ना छाड़िह चिते।।१३ एतेक कहिल वाणी श्रीनिवास द्विजमिण ्रशुनि ग्रानन्दित सब जन। सकल वैष्णव मिलि करि सबे कोलाकूलि ं देखें विश्वमभरेर चरगा।।।१४ नाचये द्यानन्दे भोरा प्रेमे गरगर तारा हेनकाले भ्राइला हिरदास । दण्ड एक करि करे सम्मुखे दाँड़ाइयाबले गुरा गाह परम उल्लास ।।१५ हरिगुण संकीर्त्तन कर भाइ अनुक्षरा ः इहा बलि अट्ट अट्ट हासे। हरिगुरा गाने भोरा ुदु'नयाने बहे धारा ्रमानन्दे फिरये चारिपाशे ॥१६

शुनि हरिदास वाणी सकल वैष्णवमणि ग्रमृते सिश्चिल सब गा। हरवेते नाचे गाय माभे नाचे गोराराय कान्दिया घरये राङ्गा पा ॥१७ तबे सर्व गुराधाम अद्वैत आचार्य्य नाम म्राइला सब वैष्णवेर राजा। रूपे मालोकित मही सम्मुखे दाण्डाय चाहि प्रभु भंशे जन्म महातेजा ।। १८ हरि हरि बलि डाके चमक लागिल लोके ग्रानन्दे नाचये प्रेमभरे। पुलकित सब गा श्रापाद मस्तक या प्रेमबारि दु'नयाने भरे ॥१६ विश्वमभर श्रीचरण नेहारये घने घन हुहुङ्कारे मारे मालसाट्। सकल वैष्णव मिलि प्रेमानन्दे कोलाकुलि पसारिल अपरूप हाट ॥२० सकल वैष्णव जने ग्रति ग्रानन्दित मने ं प्रेमार सायरे दिल डुव। सकल भकत मेलि अप्रापने गौराङ्ग हरि प्रकाशये संसारेर शुभ ॥२१ एखने कहिये शुन सावधाने सर्वजन गोपिका स्रावेशे वश प्रभु। हृदये काँचलि परे । शङ्ख कङ्कण करे दुटि स्राँखि रसे डुबुडुबु ॥२२ पट्ट बसन परे नूपुर चरणे घरे मुठे पाइ क्षीए। माभाखानि। रूपे त्रिजगत मोहे उपमा बा दिब काहे ं गोपीवेश ठाकुर ग्रापनि ॥२३ म्रालोक म्रङ्गर तेजे वायु बहे मलयजे ताहे नब मालतीर माला।

सुमेरु शिखरे येन सुरनदी धारा हेन गोरा अङ्गे बहे दुइ धारा ॥२४ सकल वैष्णव माभे नाचे महानटराजे रसेर ग्रावेशे भाब धरे। नाचिते नाचिते पुन लिखमी पिंडल मन से म्रावेशे गेला देव घरे ॥२५ घरे सम्भाइया आति दिन्य चतुभुँज मूर्ति देखि दाण्डाइल तार काछे। ग्राध नयाने चाय ग्राध पद चिल याय बसने ढाकिल ग्राँखि पाछे॥२६ तबे सब निज जने पड़ि तार श्रीचरगे विनय वचने करे स्तुति। श्रीस्तव पड़ये केहो ग्रानन्दे विभोर सेहो बर मागे देहो प्रेम भक्ति॥२७ सर्वजन स्तव करे जुनि प्रभु विश्वमभरे म्राद्याशक्ति पड़ि गेल मने। सेइ त ग्रावेश धरे सर्वजन चमत्कारे स्तव पड़े कत सुरगरो ॥२५ तबे स्तव कैल सबे सुरकृत महास्तवे तुष्ट हैया बले ग्राद्याशक्ति। देवता ग्रासने बसि कहे लहु लहु हासि देखिबारे ग्राइलु प्रेमभक्ति ॥२६ तो सबार नृत्यगीते ग्राइलु देखिवार चिते कहिलुँ ग्रापन ग्रभिलाष। ए बोल शुनिया पुन कहे सेइ सबजन ं निज भक्ति कर परकाश ॥३० ए वर माङ्गिल यबे ग्राद्याशक्ति बले तबे ्र शुन शुन शुन सब जने। श्रामि चण्डी परचण्ड सबे हबे परच<sup>ण्ड</sup> एइ वर दिल सर्वजने ॥३१

ए वोल शुनिया तबे परगाम करे सबे दण्डवत भूमिते पड़िया। तबे सेइ ईश्वरी हरिदास करे घरि कोले वसाइल से हासिया ॥३२ बसिया ताहार कोले हरिदास हासि दोले पाँच बरिबेर येन शिशु। ग्राश्चर्य देखिया मने ग्रानन्दित सब जने हरिष पाइल पक्षी पशु ॥३३ सेइक्षरो एकजन कहिल एइ बचन मुरारिके चाह दया दिठे। ए तोमार निज दास ए बोल शुनिया हास ग्रमृत मधुर महा मिठे ॥३४ नयान करुणा जले भर भर ग्रमिया भरे करुणाये ग्ररुण चन्द्रमुख । हेनकाले शचीदेवी 👚 ग्रापने श्रीपाद सेवि प्रेमानन्दे भेल परतन्त्र ॥३५ तबे सेइ कात्यायनी सर्वजने काछे ग्रानि निज सुत करि हेन माने। पुत्र स्नेह करे लोके सवजन देखि ताके प्रेमजल भरे दु'नयाने ॥३६ हेनकाले सेइक्ष ग्रे आसि एक ब्राह्म सो प्रभु बलि डाके उच्चनादे। श्रात्तंजन आर्त्तनादे शुनिया फुकरि काँदे भइ गेल ईश्वर उन्मादे ॥३७ श्रापित ईश्वर हैया निज प्रेम प्रकाशिया निजगुरो करे ठाकुराल। सब जन हेरि हेरि दण्ड परनाम करि ईश्वर ग्रावेशे बारवार ॥३८ एइमते सब निशे गोङाइल रसाबेशे प्रभाते चलिला निज घर।

यत जन सङ्गेयाय देखे येन गोराराय केवल प्रचण्ड दण्डधर ॥३६ हेनमते गौरहरि करुगा प्रकाश करि अखिल भुवने एक कत्ती। करुणा कारण श्रासि दीनभाव प्रकाश करि ग्रापे करे पृथिवीर चिन्ता ॥४० हेन अपरूप कथा ग्रुनिया संसार व्यथा ना घुचये याहार अन्तरे। ना घुचिव कोन काले ये इथे संशय करे तारोधिक नाहिक पामरे ॥४१ युक्ति अनुभव शास्त्र तिने एइ कहे मात्र साक्षाते ना देखे परचार। विचार ना करे इहा ना छिल ता हैल सिया केमने तार हैब निस्तार ॥४२ गोरा स्रवतारे येन करुगा प्रकाश हेन नाहि हय नाहि हवे ग्रार। ये बलु से बलु लोके अनुभव कहि ताके मने मने करक विचार ॥४३ एइ मात्र मोर विन्ता अन्तरे मरम व्यथा हेन अवतार ना प्रकाशे। ता लागि कान्दये हिया काहारे कहिब इहा गुरा गाय ए लोचन दास ॥४४

बराड़ी राग।

मोर प्राण आरे गोराचाँद नारे हय ॥ ध्रु॥
कहिब अपूर्व कथा लोक अगोचर।
कभ्रु नाहि देखि याहा जगत भितर ॥१
तिलेक सन्देह नाहि ना करिह चिते।
प्रकाश करिल प्रभु सब जन हिते॥२

चन्द्रशेखरेर बाड़ी नाचिया गाइया। घरेरे ग्राइला प्रभु ग्रानन्दित हैया ॥३ भ्रानन्दितं श्रीचन्द्रशेखर भट्टाचार्यं। ताहार बाड़ीर कथा कहिब स्राश्चर्य ॥४ नाचिया भ्राइल प्रभु ताहार छटाके। उदय करिल येन चान्द लाखे लाखे ॥ ५ श्रद्भुत शीतल शोभा श्रमृत श्रधिक। चाहिते ना पारि येन चौदिके तड़ित ॥६ हृदय स्राह्लाद करे देखि येन साध। भ्रांखि मेलिवारे नारि तेजे करे बाध ॥७ चमक लागिल से नदीयापुर जने। किबा ग्रंपरूप से देखिल एतदिने ॥ द श्रासिया वैष्णव जने पुछे सर्वजन। कि जान सन्दर्भ कथा कह ना कथन ॥६ सकल वैष्णाव बले ग्रामरा कि जानि। नाचिया ग्राइला विश्वम्भर गुणमिण ॥१० एइ मात्र जानि किछु ना जानिये आर। लोक वेद श्रगोचर चरित्र ताहार ॥११ सात दिन ग्रविच्छित्र छिल तेजराशि। तेजेर छटाय नाहि जानि दिवानिशि ॥१२ नितुइ नूतन ग्रति ग्रपरूप कर्म। प्रकाशे शचीर सुत सर्वमय धर्म ॥१३ तार पर दिने श्रीनिवास द्विजवर। पुछ्ये ठाकुर ग्रागे हृदय उत्तर ॥१४ कलियुगे हरिनाम गुएा संकीर्त्तन। पूर्णंफल बले केने अगर युगे न्यून ॥१५ शुनिया ठाकुर कहे शुन श्रीनिवास। बड़ कथा गुधाइले कहिब बिशेष ॥१६ सत्ययुंगें पूर्णं धर्म ध्यान मात्र साधि। त्रेताय साधये यज्ञ वर्म उदार्घी ॥१७

द्वापरे कृष्णेर पूजा कहिल ए धर्म।
कलियुगे शक्त केहो नहे एइ कर्म ॥१६
ग्रापने ठाकुर नामरूपी भगवान।
कलियुगे सर्व शक्तिमय हरिनाम॥१६
सत्य ग्रादि तिन युगे यत संब जन।
ध्यान यज्ञार्चना विधि सेवे नारायण॥२०
पाप कलियुगे जीवेर दुरन्त चरित।
एइ त कारणे दया भेल विपरीत॥२१
ग्रापने ठाकुर निज संकीर्त्तन रूपे।
ग्रापमे सर्वसिद्धि साधि कलियुगे॥२२
सत्य ग्रादि युगे याहा साधि महादुखे।
प्रभुर कृपाय सुखे साधि कलियुगे॥२३
नरहरि पादपद्म धरि शिरोपरि।
कहये लोचन दास गौराङ्ग माधुरी॥२४

### एकादश अध्याय सन्नचास प्रसङ्ग यथा राग ।

एइमते ग्रानन्दे सानन्दे दिन याय।
ग्राचिम्बते खेद उठे प्रभुर हियाय।।१
नारिल नारिल एथा थाकिबारे ग्रामि।
देखिबारे याव ग्रामि वृन्दावन भूमि।।२
कित मोर कालिन्दी यमुना वृन्दावन।
कित मोर बहुला भाण्डीर गोवर्द्धन।।३
कित गेला ग्रारे मोर लिलतादि राधा।
कित गेला ग्रारे मोर ए नन्द यशोदा।।४
श्रीदाम सुदाम मोर रहिल कोथाय।
धवली शाङली बिल ग्रनुरागे धाय।।४

. क्षा दन्ते तृण घरि करुणा करिया। फुकरि फुकरि कान्दे चौदिके हेरिया ॥६ ए भव संसार भ्रामि केमने तारिब। से नन्द नन्दन पद कोथा गेले पाव ॥७ इहा बलि छिण्डिल गलार उपवीत। कृष्ऐार बिरहे दु:ख भेल बिपरीत ॥ द हरि हरि बलि डाके छाड़ये नि:श्वास । स्रश्रधारा गले किछु ना कहे बिशेष ॥ ६ पुलके पूरित तनु ग्रहण वदन। देखिया मुरारि किंछु कहये बचन ॥१० <u> शु</u>न शुन महाप्रभु गौर भगवान्। तोमार ग्रशक्य नाहि कहि परिएाम ।।११ थाकिते चलिते तुमि पारह सर्वथा। तथापि ग्रामार बोले ना दिवे ग्रन्यथा ॥१२ तुमि यदि एखने चलिबे दिगन्तर। स्वतन्त्र हइब सब वैष्णव ग्रन्तर ॥१३ स्वतन्त्रे करिब सबे याहा मने लय। पुन, प्रवेशिब सबे संसार आश्रय ॥१४ यतेक करिले नाथ किछुइ ना हैल। निश्चय करिया प्रभु तोमारे कहिल ॥१५ ए बोल शुनिया प्रभु निशबदे रहे। लिण्डते नारिलेन मुरारि याहा कहे ॥१६ तबे ग्रार कतदिन गेल त कौतुके। नयन भरिया देखे नदीयार लोके ॥१७ जननीर हृदय नयन स्निग्ध करि। विष्गुप्रिया सङ्गे क्रीड़ा करे गौरहरि ।।१८ स्वजन बान्धव सङ्गे ग्राछे महासुखे। सबारे सन्तोषे यत आछे नवद्वीपे ॥१६ सकल वैष्णाव सने कीर्त्तन बिलास। पुरनारीगण देखि करये हुताश ॥२०

त्रैलोक्य मोहन रूप ताहे नागरिमा। विनोद बिलास रस लावण्येर सीमा ॥२१ ग्रार ताहे **भ**लमल् ग्राभरए शोभा । सुन्दर लम्बित केशे मालतीर स्राभा ॥२२ चन्दन तिलक परिपाटी मनोहर । रक्तप्रान्त बास बेश त्रैलोक्य सुन्दर ॥२३ निज परिजन आर पुरजन सब। सवे से देखये यार येइ अनुभव ॥२४ हेनमते निजजन सङ्गे स्राछे पँहु। स्वप्न कहे सबाकारे हासि लहु लहु ॥२५ शुन सर्वजन स्वप्न देखिल रजनी। श्राचिमबते मोर ठाँइ श्राइला द्विजमिए।।२६ मोर कर्णे कहिल सन्नचास मन्त्र एक। एखनो ग्रामार मने ग्राछे परतेक ॥२७ यावत श्रामार कर्गो प्रवेशिल मन्त्र। से अवधि मोर हिया ना हय स्वतन्त्र ॥२८ केमने छाड़िब म्रामि प्रिय प्राग्।नाथ। ताहारे छाड़िया बा साधिव कोन् काज ॥२६ इन्द्रनीलमिए जिनि परम सुन्दर। मोर बक्ष:स्थले बसि हासे निरन्तर ॥३० शुनिया मुरारि गुप्त कहिल उत्तर। से मन्त्रेर षष्ठी समास तुमि कर ॥३१ ए बोल शुनिया प्रभु कहिल बचन। तोमार बचने मोर स्थिर नहे मन ॥३२ यत स्थिर करि तत उठये रोदन । ना बलिह मोरे किछु शुनह बचन ॥३३ शब्द शक्ति करे हेन कि करिब स्नामि। लङ्किते ना पारि पुन यत कह तुमि॥३४ ए बोल शुनिया सबे ग्रन्तर चिन्तित। कहये चोचन दास हृदय व्यथित ॥३५

धानशी राग।

कि दोषे छाड़िया याइछ मायेरे। आरे दुखिनीर बाछा निमाइ रे।।ध्रु॥

म्रार कतदिने श्रीकेशव भारती। म्राइला सन्नचासिवर म्रति शुद्धमति ॥१ महातेज न्यासिवर महाभागवत। पूर्वजन्मार्जित कत पुण्येर पर्वत ॥२ श्राचिमबते श्रासिया देखिला विश्वमभर। विश्वमभर देखि हृष्ट हैला न्यासिवर ॥३ उठिया ठाकुर कैल चरण वन्दन। सन्नचासी देखिया प्रेमे भरे दु,नयन ॥४ प्रभु ग्रङ्ग निरीखये सेइ न्यासिराज। महाबुद्धि न्यासिवर बुिफलेन काज ॥५ केशव भारती गोसाँइ कहिल बचन। तुमि शुक प्रह्लाद कि हेन लय मन ॥६ ए बोल शुनिया सेइ प्रभु विश्वम्भर। कान्दये द्विगुण भरे नयनेर जल ॥७ तबे पुन कहे न्यासी विस्मित हइया। भ्रनुमान करि मने निश्चय करिया ॥<del>८</del> तुमि प्रभु भगवान् जानिल निश्चय। सर्वलोक प्राग् तुमि नाहिक संशय।।१ ए बोल शुनिया प्रभु करये रोदन। कतदिने पाब ग्रामि कृष्णेर चरण ॥१० कृष्णे तोर अनुराग अति बड़ हय। ते कारएो यथा तथा देख कृष्णमय ॥११ कतदिने कृष्ण मुइ देखिबारे पाब। तोमार एमन बेश कबे मोर हब ॥१२ कृष्णेर उद्देशे मुद देशे देशे याव। कोथा गेले प्रारानाथ कृष्रा मुद्द पाब ॥१३

सन्नचासीरे वेद्य कथा कहि विश्वम्भर। दण्डवत हैया प्रभु यान निज घर ॥१४ श्रीवासे देखिया प्रभु कहिल उत्तर। सन्नचासीरे लैया तुमि याह निज घर ॥१५ प्रभुर बचन शुनि श्रीवास ठाकुर। सन्नचासी लइया भिक्षा दिलेन प्रचुर ॥१६ भिक्षा करि से दिनः विश्वया न्यासिवर। यथास्थाने प्रभाते चलिला यतीश्वर ॥१७ प्रातःकाले श्रीनिवास प्रभुर निकटे। सन्नचासि विजय कथा कहे करपुटे ॥१८ ए बोल शुनिया प्रभु कातर ग्रन्तर। सन्नचासीरे मने करि गेला निज घर ॥१६ घरे गिया मने मने ग्रनुमान करि। सन्नचास करिब दढ़ाइल गौरहरि॥२० इङ्गित ग्राकारे ताहा बुिकल मुकुन्द। प्रभु राखिबारे करे प्रकार प्रवन्ध ॥२१ भ्राइलेन यथा ग्राछे सब भक्तगरो। कान्दिया कहिल सब भक्तरे चरगो ॥२२ शुन शुन सर्वजन ग्रामार उत्तर। सन्नचास करिब एइ प्रभु विश्वम्भर ॥२३ यावत थाकेन देख नयन भरिया। श्रोमुखेर कथा शुन श्रवण पूरिया ।।२४ छाड़िया याइब प्रभु निज गृह वास । जननी छाड़िव ग्रार सब निज दास ॥२५ ए बोल शुनिया सबे व्यथित हियाय। युकति करिया मने चिन्तये उपाय ॥२६ स्वतन्त्र ईश्वर ना रहिब कारु वशे। इह बिल भक्तगरा पिड़ला तरासे ॥२७ भूमिते पड़िया कान्दे घूलाय घूसर। प्राणनाथ आरे मोर प्रभु विश्वमभर ॥२५

हा हा महाप्रभु कोथा याइबे एडिया। मो सबारे कलिसपें खाइबे घरिया ॥२६ किल भये प्रभु! तोर लइल शरण। तोर भये कलिसर्पे ना लङ्घे एखन ॥३० हेनकाले ग्रासि तथा प्रभु विश्वम्भर। श्रीवास पण्डित देखि कहिल उत्तर ॥३१ शुन शुन स्रोहे द्विज प्रिय श्रीनिवास। एक कथा कहि यदि ना पात्रो तरास ॥३२ प्रेम उपार्जने ग्रामि याब देशान्तर। तो सबारे ग्रानि दिब शुन दिजवर ॥३३ साधू येन नौका चड़ि याय दूरदेश। धन उपार्जन लागि करे नाना क्लेश ॥३४ म्रानिया बान्धबगरो करये पोषरा। ग्रामिह ऐछन ग्रानि दिब प्रेमधन ॥३५ ए बोल शुनिया कहें श्रीवास पण्डित। तोमा ना देखिया प्रभु कि काज जीवित ॥३६ जीवित शरीरे बन्धु करये पोषएा। देहान्तरे करेतार श्राद्ध तर्पण।।३७ ये जीये ताहारे तुमि दिश्रो प्रेमधन। तोमा ना देखिले हबे सबार मरण ॥३८ मुकुन्द कहये प्रभु ! पोड़ये शरीर। अन्तर पोड़ये प्राण ना हय वाहिर ॥३६ मोरा सब ग्रधम दुरन्त दुराचार। तुमि शठ खलमति बुभिल बेभार।।४० अचतुरगरा मोरा ना बुिकलुँ तोरे। शरण लइनु तोर छाड़िया संसारे।।४१ धर्म कर्म छाड़ि तोर पद कंलुँ सारे। पितत करिया केने छाड़ मो सबारे ॥४२ पतित पावन तुमि शास्त्रेते जानिया। शरण लइनु सर्व धर्मरे छाड़िया ॥४३

एखने छाड़िया याह मो सबारे तुमि। ए नहे उचित प्रभु निबेदिल ग्रामि ॥४४ खलमति ना बुिभया लइनु शरण। बजर श्रन्तर तोर हृदय कठिन ॥४५ बाहिरे कमल रस सुगन्धि पाइया। अन्तरेह एइमत छिल मोर हिया ॥४६ एखने जानिल तोर कठिन अन्तर। विषकुम्भ पय येन ताहार उपर ॥४७ काष्ठेर मोदक येन कर्पूर छाइया। गिलितेना पारे येन ताहा ना बुिकया ।४८ कुलबध् येन कामे हैया ग्रचेतने। पिराति करये पर पुरुषेर सने ॥४६ धर्म कर्म लज्जा छाड़ि करये वेभारे। कलङ्की करिया शेषे छाड़ये ताहारे ॥५० से नारी अनाथ शेषे हय दुइ कुले। सेइमत मो सबारे भासाबे ऋकूले ॥५१ तुमि देशान्तरे याबे कि काज जीवने। सभारे निष्ठुर प्रभु हैला कि कारणे ॥५२ तिल ग्राध तोर मुख ना देखिले मरि। कान्दिते कान्दिते किछु कहये मुरारि ॥५३ शुन शुन श्रोहे प्रभु गौर भगवान्। अधम मुरारि बले कर अवधान ॥५४ रोपिले अपूर्व वृक्ष अंगुले करिया। बाढ़ाइले दिवानिशि सिञ्चिया खुँड़िया। ५५ तिले तिले राखिले ढाकिले बहु यत्ने। बान्धिले तरुर मूल दिया नाना रत्ने ॥ ५६ फल फुल काले गाछ फेलाह काटिया। मरिब ग्रामरा सब हृदय फाटिया ॥५७ निरन्तर दिवानिशि स्रान नाहि जानि। स्वपनेह देखोँ तोर चाँद मुखखानि ॥ ५८

संसार बासना मोर नियड़ ना हय। जंगत दुर्ल्भ तब चरगोर बाय ॥५६ दया कर निदारुग हैले कि कारगे। इहा बिल सबे मेलि पड़िला चरगो।।६० तुमि देशान्तरे याबे सबारे एडिया। लाइब संसार व्याघ्रे सबारे बेडिया ॥६१ ग्रोहे दीनबन्धु प्रभु ! ग्रनाथेर नाथ । पतित तारण स्रोहे प्रभु जगन्नाथ ॥६२ केहो दन्ते तृगा धरि कातर बचने। किहो ऊर्द्वे बाहु तुलि डाके घने घने ॥६३ प्रभुं कहे तोमरा ग्रामार निज दास। तो सबारे कहि शुन ग्रापन विश्वास ॥६४ कहिते ग्रारम्भ मात्रं गदगदं स्वर। ग्रहण कमल ग्रांखि करे छलछल ॥६५ सकरुए कण्ठे ग्राध ग्राध वाएगी कहे। सम्बरिते नारि क्षरो निशबदे रहे ॥६६ ग्रामार बिच्छेदं भये तोमरा कातर। मोर कृष्ण एिरहे व्याकुल कलेवर ॥६७ स्रात्मसुख लागि तोरा मोरे देह दुख। केमन पिरीति कर मोरे तोरा लोक ॥६८ कृष्णेर विरहे मीर पोड़ये अन्तर। दगध इन्द्रियं देहे भेल महाज्वर ॥६९ अग्नि हेन लागे मोर से हेन जननी। ेंबिष मिशाइल येन तो सबार वाणी ॥७० कृष्ण विनु जीवन जीवने नाहि लेखि। कि कांज ए छारे प्रांगी येन पशु पाली ॥७१ मड़ार येहेन सर्व ग्रवयव ग्राछे। जीवारे जीवये येन लता पाता गाछे ॥७२ कृष्ण विनु धर्म कर्म द्विज वेद हीन। पति विनु सती येन जल विनु दीन ॥७३ धनहीन गृहारम्भे किछु नाहि काज।
विद्याहीन वैसे येन विद्यार समाज ॥७४
कृष्णेर विरहे मोर धकधक प्रागा।
ग्रार यत बल किछु ना साम्भाये काणा ॥७५
धरिया योगीर वेश याब दूर देशे।
यथा गेले पाङ प्राग्णनाथेर उद्देशे॥७६
इहा बलि कान्दे प्रभु धरणी पड़िया।
निज ग्रङ्ग उपवीत फेलिल चिण्डिया॥७७
कृष्ण कृष्ण बलि डाके ग्रति ग्रार्त्तनादे।
सक्ष्मण स्वरे प्राणनाथ बलि कान्दे॥७६

विभास राग। तर्जा छन्द।

ना हारे आरे हय।। दिशा।। कमला सेवित पद महेश धेयाय। बल देकि कृष्णपद पाब कि उपाय ॥ध्रु॥ शुन सर्वजन संसार दारुए संशय करिल मोरे। बिषम विषय येन बिषमय गुपते अन्तर पोड़े ॥१ यतेन्द्रियगरा बलिये स्रापन बासना ना छाड़े केहो। नितुइ नूतन कराइ भोजन तबु ना लेउटे सेहो ॥२ लोभ मोह काम केहो नहे कम संदा अभिमान क्रोधे। चित चुरि करि ग्राछ्ये सम्बरि तिलेक नाहि प्रबोधे ॥३ बाहिरें बान्धये भ्रमाई मायेरे त्राश्रय एं जाति कुलें।

कृष्ण ग्रावरक सबे। तवहिँ सार्थक मानुष जनम श्रीकृष्ण भजिये यवे ॥५ मानुप जनम दुर्ह्मभ जानिये कृष्ण भजिवार तरे। हेन देह लैया श्रीकृष्ण छाड़िया मरिये मिछा संसारे ॥६ शुन सब जन कहिलुँ मरम ग्राशीर्वाद कर मोरे। कृष्णे रति हउ ए दुख पालाउ ए वर मागों सवाकारे ॥७ कृष्णेर चरित गाङ स्रविरत वदने लागये साधे। श्रीमुख कमले नयान युगले बान्धोँ मो हिया श्रीपादे ॥= कि कहिब हिया कृष्ण ना देखिया मरमे विरह ज्वाला। संसार सागरे पड़िया पाथारे चित वेयाकुल भेला ॥६ सेइ पिता माता सेइ से देवता सेइ गुरु बन्धु जन। सेइ ग्रात्म हय कृष्ण कथा कय भजाये कृष्ण चरण ॥१० तोमरा बान्धब परम वैष्णव दया ना छाड़िह चिते। सभयास करिब प्रेम विथारिब तोमा सबाकार हिते।।११

कृष्ण पासरिया बुलिये भ्रमिया एतेक उत्तर कहि विश्वम्भर पाप दुर्बासना मुले ॥४ पाप दुर्बासना मूले ॥४ भूमे गड़ागड़ि बुलि । जगते यतेक देख ग्रपरूप घूलाये घूसर गौर कलेवर लोटाये मुकुल चुलि ॥१२ हरि हरि बोल डाके उतरोल सघन निश्वास नासा। ग्रङ्गोर पुलक ग्रापाद मस्तक गदगद स्राध भाषा ॥ १३ क्षगोक रोदन क्षगोक वेदन क्ष एो चमिकत चाहे। क्षिणे हाँप भाँप कलेवर काँप क्षण उठे कृष्ण विरहे ॥१४ क्षरो उतरोली वृन्दावन बलि क्षएो 'राघा' वलि डाके । मालसाट मारि बले हरि हरि क्षरो हात मारे बुके ॥१५ देखि सब जन गएो मने मने ग्रन्तरे कातर हैया। कि कहिब आरें दुखेर पाथारे पड़िल येहेन गिया ॥१६ कहये मुरारि गुन गौरहरि स्वतन्त्र तुमि सर्वथा। लोक बुभावारे करंगा प्रचारे भावह विरह व्यथा।।१७ तुमि या करिबे निजमने सुखे ताहे कि बलिब ग्राने। तुमि सब जान ये कर विधान कि हय जीवेर प्राएो ॥१८ मोरा सब जीव ना जानि कि कब कीट पिपीलिका हेन।

तुमि दया सिन्धु सब लोक बन्धु बुिभाया करह येन ॥१६ ए बोल शुनिया पहुँ से हासिया सबारे करिला कोले। प्रेम प्रकाशिया सबा सन्तो विया प्रबोध बचने बोले ॥२० शून सब जन कहिये बचन सन्देह ना कर केहो। यथा तथा याइ तो सबार ठाँइ भ्राछिये जानिह एहो ॥२१ तबे विश्वमभर गेला निज घर सबारे विदाय दिया। सन्नचास त्राशये यतेक करये जननी ना जाने इहा ॥२२ शचीर अन्तरे धक धक करे सोयाथ ना पाय चिते । लोचन बले हेन प्रेमार सागर केमने चाहे छाड़िते ॥२३

### द्वादश अध्याय

श्रीशचीमातार विलाप।

आहिरी राग। दिशा।

आरे निमाइ निमाइ आमार ना छाड़िह मोरे।

तोमा बहि केहो नाहि सकल संसारे॥

एइमने अनुमाने जानाजानि कथा।

सन्त्यास करिबे पुत्र शुने शचीमाता॥१

स्राकाश भाङ्गिया पड़े मस्तक उपर।

स्रचेतन हैला शची मूर्ज्छित अन्तर॥२

उन्मती पागली शची वेड़ाय चौदिके। यारे देखे तारे पुछे सब नवद्वीपे॥३ निश्चय जानिल पुत्र करिब सन्न्यास। विश्वम्भरेर काछे गिया छाड़ये निश्वास ॥४ तुमि मात्र पुत्र मोर देहे एक आँखि। तोरे ना देखिले सब अन्धकार देखि॥५ लोक मुखे शुनि बाछा करिवे सन्न्यास। मोर मुण्डे भाङ्गि येन पड़िल ग्राकाश ॥६ एकाकिनी ग्रनाथिनी ग्रान केह नाहि। सकल पासरि एक तोर मुख चाहि।।७ नयनेर तारा मोर कूलेर प्रदीप। तोमा पुत्रे भाग्यवती बले नवद्वीप ॥ = ना घुचाइह ग्रारे बाप ! मोर ग्रहङ्कार। तुमि ना थाकिले सब हब छारकार ॥१ भाग्य करि माने लोके देखि मोर मूख। एखन ग्रामारे देखि हइबे विमुख ॥१० तुमि हेन पुत्र मोर ए संसारे धन्य। तामा देखिले मोर सकलि ग्ररण्य ॥११ दुःख दिया ग्रभागीरे छाड़ि याबे तुमि। गङ्गाय प्रवेश करि मरि याब ग्रामि ॥१२ एहेन कोमल पाये केमने हाँटिबे। क्षुवाय तृष्णाय ग्रन्न काहारे मागिवे ॥१३ ननीर पुतुली तनु रौद्रेते मिलाय। केमने सहिब इहा ए दुखिनी माय ॥१४ हापुतीर पुत मोर सोनार निमाइ। श्रामारे छाड़िया तुमि याबे कोन ठाँइ ॥१५ बिष खाइया मरि याब तोर विद्यमाने। तोमार सन्न्यास येन ना शुनिये कारो ॥१६ श्रामारे मारिया बापु याइबे विदेशे। म्रागुन ज्वालिया ताते करिब प्रवेशे ॥१७

सर्वजीवे दयां तोर मोरे अकरुगा। ना जानि कि लागि मोरे विधाता दारुए। १८ रूपे गुगो शीले पुत्र त्रिजगते धन्य। भुवन मोहन वेश केशेर लावण्य ॥१६ कन्ध बिलम्बित केशे मालती बान्धिया। जुड़ाय परागा मोर से वेश देखिया ॥२० बयस्य बेष्टित तुमि चलि याह पथे। देखिया जुड़ाय हिया पुँथि वाम हाते ॥२१ केमने छाड़िबा बापु ! निज सङ्गिगएा। ना करिबे ता सबा सहित संकीर्त्तन ॥२२ सेहेन सुन्दर वेशे ना नाचिबे ग्रार। याहा देखि मुह पाय सकल संसार ॥२३ केमने बा जीवे तोर निज प्रयोजन। सबारे मारिया तोर सन्न्यास कारण ॥२४ आगे त मरिब आमि कबे विष्णुप्रिया। मरिब भक्त सब बुक विदरिया ॥२५ मुरारि मुकुन्द दत्त ग्रार श्रीनिवास। भ्रद्वैत म्राचार्य्य गोसाँइ म्रार हरिदास **॥**२६ नरहरि श्रीरघुनन्दन गदाधर। श्रीराम ग्रादि बासुदेव घोष बक्रदेवर ॥२७ मरिब भक्त सब ना देखिया तोमा। ए सब बुिकया बापु चित्ते देह क्षमा ॥२८ पितृहीन पुत्र तुमि दिल दुइ विहा। ग्रपत्य सन्तति किछु ना देखिल इहा ॥२६ तरुण बयसे नहे सन्न्यासेर धर्म। गृहस्य ग्राश्रमे थाकि साध सब कर्म ॥३० काम क्रोघ लोभ मोह यौवने प्रबल। सन्त्यास केमने तोर हइबे सफल ॥३१ मनेर निवृत्ति कलियुगे नाहि हय। मनेर चाञ्चल्य सन्न्यासेर धर्म क्षय ॥३२

गृहिजन मनः पापे नाहि हय बद्ध । सन्नचासीर धर्म याय मनोज अशुद्ध ॥३३ एतेक बचन यदि शचीदेवी बैल । शुनिया प्रबोध वाणी मायेरे कहिल ॥३४ नरहरि पादपद्म शिरेर भूषण । गौराङ्ग चरित कहे ए दास लोचन ॥३५

#### वराड़ी राग।

हेन अदभुत कथा श्रवण मङ्गल नाम रे। शुन गोरा गुणगाथा शचीर दुलाल चाँद रे।। अस्तव्यस्त नह शुन भ्रामार बचन। मिछामिछि दु:ख चिते कर कि कारण ॥१ बारे बारे कहि तोरे नाहि ग्रवधाने। मिछामात्र लोभ मोह क्रोध ग्रभिमाने ॥२ के तुमि तोमार पुत्र केवा कार बाप। मिछा तोर मोर करि कर अनुताप ॥३ कि नारि पुरुष किवा केवा कार पति। श्रीकृष्ण चरण बिनु नाहि स्रार गति ॥४ सेइ माता सेइ पिता सेइ वन्धु जन। सेंइ हर्ता सेइ कर्त्ता सेइ मात्र धन ॥५ सेइ से कहिल गति कहिल ए तत्त्व। ता बिनु सकल मिछा यतेक जगत ॥६ विष्णुमाया बन्धे सब संसार जड़ित। निज मद ग्रहङ्कारे केबल पीड़ित ॥७ निज भाल बलि येइ येइ करे कर्म। परकाले बन्दी करे सेइ सब धर्म ॥ इ कर्म सूत्रे बन्दी हैया बुलये भ्रमिया। म्रापना ना जाने जीव कृष्ण पासरिया ॥६

चतुईश लोक मध्ये मानुषेर जन्म। दुर्ल्भ करिया मानि कहिल ए मर्म।।१० बिषय विपाक इथि ग्राछये ग्रपार। क्षिणेक भंगुर एइ अनित्य संसार ॥११ तबहुँ दुर्ल्भ जानि मनुष्य शरीर। श्रीकृष्ण भजये ये मायाय हैया स्थिर ॥१२ श्रीकृष्ण भजन सबे मात्र एइ देहे। मुक्तबन्ध हय यदि कृष्णे करे लेहे ॥१३ पुत्र स्नेह कर मोरे यत बड़ भाव। श्रीकृष्ण चरणे हैले कत हैत लाभ ॥१४ संसारे आरति करि मरिबार तरे। श्रीकृष्ण ग्रारति करि भव तरिबारे ।१५ सेइ से परम बन्धु सेइ माता पिता। श्रीकृष्ण चरणे येइ प्रेम भक्ति दाता ॥१६ कृष्गोर विरहे मोर ग्रन्तर कातर। चरगो पड़िया कहि विनय उत्तर ॥१७ बिस्तर पिरीति मोरे करियाछ तुमि। तोमार कृपाय शुद्ध चित हइल ग्रामि ॥१८ श्रामार निस्तार हय तोर परित्राण। श्रीकृष्ण चरण भज छाड़ पुत्रज्ञान ॥१६ सन्नचास करिब कृष्ण प्रेमार कारए। देशे देशे हैते ग्रानि दिव प्रेमधने ॥२० श्रानेर तनय श्राने रजत सुवर्ण। लाइले विनाश पाय नहे कोन धर्म ॥२१ बड़ दुखे धन उपार्जन करि भाने। धनइ याउक किबा मरुक ग्रापने ॥२२ म्रामि म्रानि दिब हेन कृष्ण प्रेम घन । सकल सम्पद सेइ कृष्णेर चरण ॥२३ इहलोक परलोके अविनाशी प्रेमा। श्राज्ञा देह के दो ना मा चित्ते देह क्षमा ॥२४

सकल जनमे सबे पिता माता पाय। कृष्ण गुरु नाहि मिले बुभह हिहाय ॥२५ मनुष्य जनमे सबे कृष्ण गुरु जानि। सेइ गुरु नाहि करे पशु पक्षी मानि ॥२६ एत शुनि शचीदेवी विस्मय हियाय। विश्वम्भर मुखपद्म एकदिठे चाय ॥२७ चतुर्द्श लोकनाथ माया कैल दूर। सर्वजीवे देखे शची एक समतुल ॥२६ सेइक्षरा विश्वमभरे कृष्ण बुद्धि हैल। भ्रापन तनय बिल माया दूरे गेल ॥२६ नब मेघ जिनि तनु इयामल बरगा। त्रिभङ्ग मुरलीधर सुपीत बसन ॥३० गोप गोपी गोपालेर सने वृन्दावने। देखिल ग्रापन पुत्र चिकत तखने।।३१ देखि शची चमत्कार हइला ग्रन्तरे। पुलके म्राकुल म्रङ्ग कम्प कलेबरे ॥३२ स्नेहे नाहि छाड़े शची ग्रापन सम्बन्ध । कृष्ण हैया पुत्र हैल भाग्येर निर्वन्ध ॥३३ जगत दुर्ज्ञभ कृष्रा स्रामार तनय। कारु बश नहे मोर शक्ये किबा हय ॥३४ एत अनुमानि शची कहिल बचन। स्वतन्त्र ईश्वर तुमि पुरुष रतन ॥३४ मोर भाग्ये एतदिन छिला मोर बशा। एखने ग्रापन मुखे करह सन्नचास ॥३६ एक निवेदने मोर ब्राह्वे तोर ठाँइ। एहेन सम्पद मोर कि लागिया याय ॥३७ इहा बिल सकरुग भेल कण्ठस्वर। सात पाँच घारा बहे नयनेर जल ॥३८ फुकारि फुकारि कान्द्रे शची सुचरिता। मायेर कान्दने प्रभु हेट केल माता ॥३१ पुनरिप मुख तुलि कहे विश्वम्भर।

गुन गो जननी ! तुमि ग्रामार उत्तर।।४०

ये दिन देखिते मोरे चाह ग्रनुरागे।

सेइक्षगो तुमि ग्रामा देखिबार पाबे।।४१

ए बोल गुनिया शवी सम्बरे क्रन्दन।

व्यथित हृदये कहे ए दास लोचन।।४२

श्रीविण्णुप्रियार विलाप

बराड़ी राग। धूलाखेलाजात।। गौराङ्ग हे केने बा नदीया आइला। ओ गौराङ्ग गौराङ्ग हे ॥ घ्रुव ॥ तबे शचीराणी कहे मन काहिनी हिया दुखे विरस वदन। मुखे ना निःसरे वाग्गी दुनयाने भारे पानी े देखि विष्णुप्रिया भ्रचेतन ॥१ सुधाइते नारे कथा अन्तरें मरम व्यथा लोक मुखे शुने घानाघुना। इङ्गिते बुिकल काज पड़िल ग्रकाले वाज चेतना हेरिल सेइ दीना ॥२ विष्णुप्रिया मने गरो प्रभु दिवा ग्रवसाने घरेरे ग्राइला हरिषते। करिया भोजन पान सुखे शय्याय शयान विष्णुप्रिया ग्राइला त्वरिते ॥३ चरण कमल पाशे निश्वास छाड़िया बैसे नेहारये कातर बयाने । हैदय उपरे थुइया बान्धे भुजलता दिया त्रिय प्राणनाथेर चरणे ॥४

दु'नयने बहे नीर भिजिल हियार चीर चरगा बहिया पड़े धारा। चेतन पाइया चिते उठे प्रभु भ्राचितते विष्णुप्रियाय पुछे स्रभिपारा ॥५ मोर प्रागिप्रया तुमि कान्द केने नाहि जानि कह प्रिये ! इहार उत्तरे । थुइया ऊरुर परं चिबुके दक्षिएा कर पुछे किछ मधुर ग्रक्षरे ॥६ कान्दे देवी विष्णुप्रिया विदारिया याय हिया पुछिते ना कहे किछु वासी। अन्तरे गुमरे प्रारा देहे नाहि सम्बिधान नयाने भरये मात्र पानी ॥७ पुनःपुन पुछे पँहु सुमित ना देइ तंभु कान्दे मात्र चरणे धरिया। प्रभु सर्व कला जाने पुछे नाना विधाने ग्रङ्गवासे वयानं मुछिया ॥ इ नानारङ्ग परथाब करिया बाढ़ाल भाव ये कथाय पाषाण मुझरे। प्रभुर व्यग्रता देखि विष्णुप्रिया चन्द्रमुखि कहे किछु गदगद स्वरे ॥६ कह कह प्रारानाथ मोर शिरे दिया हात सन्नयास करिबे नाकि तुमि। लोक मुखे शुनि इहा विदरिते चाहे हिया ग्रागुनिते प्रवेशिब ग्रामि ॥१० तो लागि जीवन धन रूप नब यौवन वेश विलास भाव कला। तुमि यब छाड़ि याबे कि काज ए छार जीवे हिया पुड़े येन बिष ज्वाला ॥११ ग्रामा हेन भाग्यवती नाहि कोन युवती तुमि मोरे प्रिय प्रारानाय।

वड़ प्रति ग्राशा छिल निज देह समर्पिल ए नव यौवने दिबा हात ॥१२ धिक् रहु मोर देहे एक निवेदिये तोके केमने हाँटिया याबे पथे। शिरीष कुसूम येन स्कोमल श्रीचरण डर लागे परिशते हात ॥१३ भूमिते दाँडाम्रो यबे डरे प्राग् हाले तबे सिश्चिया पड़ये सर्व गाय। अरण्य कण्टक बने कोथा याबे कोन् खाने केमने हाँटिबे राङ्गा पाय ॥१४ सुधामय मुख इन्दु ताहे घर्म बिन्दु बिन्दु श्रलप श्रायास मात्रे देखि। बरिषा बादल बेला क्षरो बा बिषम खरा सन्नचासे करये महादुखी ॥१५ तोमार चरण विनि ग्रार किछु नाहि जानि श्रामारे फेलाह कार ठाँइ। धर्मभय नाहि तोरा मातावृद्ध ग्राधमरा केमने छाड़िबे हेन माय ॥१६ मुरारि मुकुन्द दत्त हेन सब भक्त श्रीनिवास ग्रार हरिदास। अद्भैन आचार्य आदि छाड़िया कि कार्य साधि केने तुमि करिबे सन्न्यास ॥१७ तुमि प्रभु गुराराशि जगजने हेन बासि विपरीत चरित ग्राशय। तुमि यवे छाड़ि यावे शुनिले मरिबे सबे हवे सब ग्रपयश मय।।१६ कि कहिब मुइ छार मुइ तोमार संसार सन्नयास करिबे मोर डरे। तोमार निछनि लैया मरियाङ बिष खाइया सुखे निवसह निज घरे ॥१६

ना याइम्रो देशान्तरे केही नाहि ए संसारे वदन चाहिते पोड़े हिया। कहिते ना पारे कथा अन्तरे मरम व्यथा कान्दे मात्र चरगो धरिया ॥२० शुनि विष्गुप्रिया वाणी तबे सेइ गौरमिए। हासिया तुलिया निल कोले। बसने मुछाय मुख ं करे नाना कौतुक मिछा ना भाबिह दुख बोले ॥२१ म्रामि तोरे छाड़िया सन्नचास करिब गिया ए कथा बा के कहिल तोके। ये करि से करि यबे तोमारे कहिब तबे एखने ना मर मिछा शोके ॥२२ इहा बलि गौरहरि आंश्लोष चुम्बनं करि नानारस कौतुक विथार। अनन्त विनोद प्रेमा लीला लावण्येर सीमा विष्णुप्रिया तुषिला प्रकारे ॥२३ विनोद विलास रसे भै गेल रजनी शेष पुन किछु पुछे विष्णुप्रिया। हियाय स्रागुनि स्राछे ते कारणे पुन पुछे प्रिय प्राणनाथ मुख चाइया ॥२४ प्रभु कर बुके निया पुछे देवी विष्णुप्रिया ् मिछाःना कहिस्रो मोर डरे। हेन अनुमान करि यत कह से चातुरी पलाइबे मोर अगोचरे ॥२५ तुमि निजवश प्रभु परवश नह कभु कृषि करिवे श्रापनार सुखे। सन्त्यास करिबे तुमि कि बलिते पारि स्रामि ाज्ञं निश्चय करियाकह मोके ॥२६ ए बोल शुनिया पहुँ मुचिक हासिया लहु कहे शुन मोर प्राणिप्रया।

किछु ना करिह चिते ये कहिये तोर हिते सावधाने शुन मन दिया ॥२७ जगते यतेक देख मिछा करि सब लेख 💎 🦿 सत्य एक सबे एक भगवान्। सत्य ग्रार वैष्ण्व ता विने यतेक सब ् मिछा करि करह गेयान ॥२८ मिछा सुत पति नारी पिता माता ग्रादि करि परिगामे केबा वा काहार। श्रीकृष्ण चरण बहि ग्रार त कुटुम्ब नाहि यत देख सब तार माया ॥२६ कि नारी पुरुष देख ग्रात्मा से सबार एक मिछा मायावनवे आवे दुइ। श्रीकृष्ण सबार पति ग्रार सब प्रकृति एइ कथा ना बुभये कोइ॥३० रक्त रेतः सम्मिलने जन्म बिष्ठा मूत्र स्थाने भूमे पड़ि हये आगोयान। बाल युवा वृद्ध हैया नाना दु:खकष्ट पाइया देहे गेहे करे श्रभिमान ॥३१ बन्धु करि यारे पालि तारा सब देइ गालि ग्रभिमाने वृद्धकाल बश्चे। श्रवण नयान ग्रान्धे विषाद भाविया कान्दे ा तबु नाहि भजये गोविन्दे ॥३२ कृष्णा भजिबार तरे देह घरि ए संसारे 🗼 माया बन्धे पासरि ग्रापना। महङ्कारे मत्त हैया निज प्रभु पासरिया १३ शेषे पाइ नरक यन्त्रना ॥३३ तोर नाम विष्णुप्रिया सार्थक करह इहा 💚 मिछा शोक ना करिह चिते। ए तोरे कहिलुँ कथा दूर कर ग्रान चिन्ता एकः मन देह कृष्णेर चरिते ॥३४ 💛

त्र्यापने ईश्वर हैया ः दूर कर निज माया विष्णुप्रिया परसन्न चित । दूरे गेल दु:ख शोक 🕒 🛒 ग्रानन्दे भरल बुख चतुर्भुज देखे ग्राचिमबत ॥३४ तवे देवी विष्णुप्रिया 💎 चतुर्भुज देखिया पति बुद्धि नाहि छाड़े तबु। पड़िया चरगा तले 💎 काकुति मिनति करे एक निवेदन शुन प्रभु ॥३६ मो ग्रति ग्रधम द्वार 🧢 जनमिल ए संसार तुमि मोर प्रिय प्राग्णपति । एहेन सम्पद मोर वासी हैयाछिल् तोर कि लागिया भेल ग्रधोगति ॥३७ इहा बलि विष्णुप्रिया कान्दे उत्तरोलि हैया ग्रधिक बाढ्ल परमाद। प्रियजन ग्रात्ति देखि छल छल करे ग्राँखि कोले करि करिला प्रसाद ॥३८ शुन देवी विष्णप्रिया तोमारे कहिल इहा यखने ये तुमि मने कर। 😁 म्रामि यथा तथा याइ म्राछिये तोमार ठाँइ एइ सत्य कहिलाम दढ़ ॥३६ 🐔 प्रभु स्राज्ञा वाग्गी शुनि विष्णुप्रिया मने गुणि स्बतन्त्र ईश्वर एइ प्रभु। निजसुखे करे काज के दिबे ताहाते बाध 🖂 प्रत्युत्तर ना दिलेन तभु ॥४० 🦠 विष्णुप्रिया हेटमुखी छलछल करे श्रांखि ः देखि प्रभु सरस सम्भाषे। प्रभुः ग्राचरण कथा शुनिते लागये व्यथा । गुरा गाय ए लोचन दासे ॥४१ 🖙

## श्रीभक्तवृन्देर विलाप

बराड़ी राग।

मोर प्राण आरे दिजचाँद नारे हय ।। मुच्छी ।। मदनं मोहन गोरा रूपेर माघुरी। सदाइ जागिछे रूपेर बालाइ लैया मरि ।। घ्रु ।। एइमने अनुमाने दिन रात्रि याय। म्रागृति ज्वालिल येन सवार हियाय ॥१ सकल भकतमण एकत्र हइया। गोरा गुणगाथा कहि मरये कान्दिया ॥२ शची विष्णुप्रिया दो है कान्दे दिवानिशि। दशदिक अन्धकार शून्य हेन बासि ॥३ पुरजन परिजन सोयाय ना पाय। छटफट करि सबे नगरे बेड़ाय ॥४ हेनइ समये श्रीनिवास द्विजराज। कातर हृदये किछु प्रभुरे सुधाय ॥ १ एक निवेदन ग्राछे कहिते डराङ। भ्राज्ञा पाइले प्रभु सङ्गे मो चलि थाङ ॥६ ग्रार येबा पारे सेह सङ्गे चिल याउ। तोमा ना देखिले केहो ना राखिबे जीउ ॥७० श्रागे त मरिब श्रामि शुन विश्वम्भर। ग्रापन ग्रन्तर कथा करिला गोचर ॥६ ए बोल शुनिया पहुँ लहुः लहुः हास । ये किछु कहिये ताहा शुन श्रीनिवास ॥ ह ग्रामार विच्छे लागि ना पाम्रोः तरास । कभु ना छाड़िब श्रामि तोमा सबार पाश १० बिशेषे तोमार घरे कृष्णेर मन्दिरे। निरन्तर आछि आमि प्राण कर स्थिरे ॥११ प्रबोध बचन विलि तुषिल ताहारे। मुरारि गुप्तरे घरे गेला सन्ध्याकाले ॥१२

हरिदास सङ्गे करि मुरारि मन्दिरे। निभृते कहयें किछु देवतार घरे॥१३ शुनह मुरारि तुमि ग्रामार बचन। मोर प्रागाप्रिय तुमि कहि ते कारण ॥१४ कहित्र उत्तम कथा शुन सावधाने। उपदेश कहि तोर हितेर कारगे ॥१५ ग्रद्वैत ग्राचार्य्य गोसाँइ त्रिजगते घन्य। ताहार ऋधिक बन्धु नाहि मोर ग्रन्य ॥१६ ग्रापनें ईश्वर ग्रंश ग्रिखलेर गृह। ये चाहे श्रापना हित तार सेवा कर ॥१७ जगतेर हित कर्ता वैष्णवेर राजा। परम भकति करि करु तार पूजा ॥१८ तार देह पूजा पाइले कृष्रम् पूजा पाय। निभृते कहिल तोरे राखिबे हियाय ॥१६ श्रामि ग्रार गदाधर पण्डित गोसाँइ। नित्यानन्द श्रीग्रद्वैत श्रीवास रामाइ ॥२० जानिबे श्रामार देह ए सब सहिते। अन्तर कहिल तोरे राखिबे हियाते ॥२१ ए बोल शुनिया से मुरारि वैद्यराज। अन्तरे जानिल प्रभुर अन्तरेर काज ॥२२ कान्दिते कान्दिते प्रभुर पड़िल चरगो । निश्चय जानिला प्रभुर सन्नचास करगो॥२३ हस्तिस करये चरगो नमस्कार। श्रात्म समर्पेगा करे विनय अपार ॥२४ मुरारि कान्दना प्रभु शुनिते कातर। म्रास्ते व्यस्ते उठिया चलिला निजघर ॥२५ मुरारिके प्रबोध करिला एइ वागी। तोमार निकटे निरन्तर श्राछि श्रामि ॥२६ सन्नयास करिक तार ग्राइये बिलम्ब । परिएाफ्ने ये कहिल अइः अबलम्ब ॥२७

ए बोल शुनिया प्रभु निजघरे याय। कातर ग्रन्तरे कथा ए लोचन गाय॥२८

### भक्तगणे प्रबोध

करुणश्री राग।

ओिक आरे हय हय। ये प्रभुर स्मरणे हय दुःख विमोचन। कि आरे आरे हय॥ मूच्छी॥ छेड़े गेले मरि याव गौराङ्ग रे। कार मुख चाइया रव गौराङ्ग रे॥ घु॥

रजनी वञ्चये प्रभु ग्रानन्द हियाय। ग्राछिल ग्रधिक करि पिरीति बाढाय ।।१ मायेरे सन्तोष करे हृदय जानिया। ये कथाय थाकये अन्तर सुस्थ हैया ॥२ पुरजने परिजने यारे ये उचित। एइमने सवाकारे करये पिरीत ॥३ वैराग्य ग्रावेश प्रभु परित्याग करि। घरे घरे निजप्रेम परकाश करि।।४ कारु घरे हास्य परिहास कथा कहे। यार येन हिया तेनमते सबे मोहे ॥५ श्राछिला गुपत वेशे यारा सङ्गे याइते। मायार प्रभावे तारा आइला घरेते ॥६ नाना ग्राभरण परे श्रीग्रङ्गे चन्दन। हास विलास रसमय ग्रनुक्षण॥७ सव, लोक जानिलेक लहिब सन्न्यास। स्वच्छन्द हइल सब लोक निज दास ॥ = शयन मन्दिरे प्रभु शयन करिला। ताम्बूल स्तवक करे विष्णुप्रिया भ्राइला ॥६

हासिया सन्तोषे प्रभु ग्राइस ग्राइस बोले। परम पिरीति करि बसाइल कोले ॥१० विष्णाप्रया प्रभु अङ्गे चन्दन लेपिल । अगुरु कस्तुरी गन्वे तिलक रचिल ॥११ दिव्य मालतीर माला दिल गोरा म्रङ्गे। श्रीमुखे ताम्बूल तुलि दिल नाना रङ्गे ॥१२ तवे महाप्रभु से रसिक शिरोमिए। विष्णप्रिया ग्रङ्गे वेश करेन ग्रापनि ॥१३ दीर्घ केश कामेर चामर जिनि स्राभा। करवी बान्धिया दिल मालतीर श्राभा ॥१४ मेघ बन्ध हैल येन चाँदेर कलाते। किबा उगारिया गिले ना पारि बुिफते ॥१५ सुन्दर ललाटे दिल सिन्दूरेर बिन्दु। दिवाकर कोले येन रहियाछे इन्दु ।।१६ सिन्दूरेर चौदिके चन्दन बिन्दु ग्रार। शशि कोले सूर्यं येन घाय देखिबार ॥१७ खझन नयाने दिल ग्रझनेर रेख। भुरु काम कामानेर गुरा करिलेख ॥१८ श्रगुरु कस्तुरी गन्ध कुचोपरि लेपे। दिव्य बस्त्रे रचिल काँचुलि परतेके ॥१६ नाना ग्रलङ्कारे ग्रङ्ग भूषिल ताहार। ताम्बूल हासिर सङ्गे विहरे ग्रपार ॥२० त्रैलोक्य अद्भुत रूप निरीखे वदन। ग्रधर बान्धुली साधे करये चुम्बन ॥२१ क्षरो भुज लता बेढ़ि स्रालि ज़न करे। नव कमलिनी येन करिबर कोरे ॥२२ नाना रस विथारये बिनोद नागर । ग्राछुक ग्रानेर काज काम अगोचर ॥२३ सुमेरुर कोले येन बिजुरी प्रकाशः। मदन मुगधे देखि रतिर बिलास ॥२४

हृदय उपरे थोय ना छो याय शय्या। पाश पलटिते नारे दोँ हे एकमज्जा ॥२५ बुके बुके मुखे मुखे रजनी गोङाय। रस ग्रवसादे दो है सुखे निद्रा याय ॥२६ रजनीर शेषे प्रभु उठिला सत्वर। विष्णप्रिया निद्रा याय अति घोरतर ॥२७ वैराग्य समये प्रेमा उभारे ग्रविक। सन्नचास करिब बलि उनमत चित ॥२८ ए समये बिथारये रङ्ग रस भाव। इहार कारगा किछु शुन लाभालाभ ॥२६ ये जन येमने भजे तारे तेन प्रभु। भजन ग्रधिक न्यून ना करये कभु ॥३० ताहाते बिशेष ग्राछे ग्रधिकारि भेद। स्रमाया समाया भक्ति सवेद निवेंद ॥३१ भक्ति बिनु कृष्ण भजिबारे नारे केहो। ग्रमाया निश्चला भक्ति हय सेही ॥३२ विनि अनुरागे प्रेमभक्ति हय यबे। कृष्णे बन्दी करिबारे नारे केहो तबे ॥३३ ऐछन ठाकुर गौर करुणार सिन्धु। अनुरागे प्रेमार भिखारी दीनबन्धु ॥३४ करुणाय प्रकाशये निज अनुराग। विच्छेद हृदये येन बाढ़े तार भाव ॥३५ भाव सङ्गे ये जन देखये मोर प्रङ्ग। तार सह मोर भाव कभु नहे भङ्ग ॥३६ एहेन करुएानिधि ग्रार प्राछे के। **ब्रापना बान्धिते प्रेम ब्रमुराग दे ॥३**७ एइ से कारगे विष्णुप्रियाके प्रसाद । इहा जानि मने केहो ना कर प्रमाद ॥३८ ए प्रेम भकति प्रभु करिब प्रकाश। श्रानन्द हृदये कहे ए लोचन दास ॥३६

## त्रयोदश अध्याय

गृहत्याग । करुणश्री राग ।

प्रभु रे गोरा रे आरे हय।
गोरा चाँद नारे हय।। मूच्छी।।
एमन केने ह'ले गौराङ्ग ! एमन केने हले।
नटवर वेश गोरा कि लागि छाड़िले।।
सुरधनी तीरे निमाइ तिलेक दाँड़ाओ।
चाँद मुख निरिखिये तबे छाड़ि याओ।।
एक बोल बिल निमाइ ! यदि तुमि राख।
सन्त्यासेर काज नाइ घरे बिस थाक।।
सन्त्यासी ना हओ निमाइ वैरागी ना हओ।
अभागी मायेरे निमाइ छाड़िया ना याओ।।
माये डाके रह गौराङ्ग ओ गौराङ्ग रे।
माये ना छाड़िया याओ ओ गौराङ्ग रे।। धु॥

प्रात:काले उठि प्रभु प्रात:क्रिया करि। सन्नचास करिब दढ़ाइल गौरहरि॥१ काश्वन नगरे आछे भारती गोसाँइ। सन्नचास करिब तथा पण्डित निमाइ।।२ एकान्त करिया मने कैल विश्वमभर। यात्राकाले लैल दक्षिए। नासार स्वर ॥३ चिलला से महाप्रभु गङ्गार समीपे। गङ्गा सन्तर्ो गेला छाड़ि नवद्वीपे ॥४ गङ्गा नमस्करि नवद्वीप छाड़ि याय। बजर पड़िल येन सबार माथाय॥१ किवा दिन माभे रिब येन लुकाइल। सरोबर छाड़ि हंसगएा कोथा गेल ॥६ किबा देह छाड़ि प्राग् गेल ग्राचिमबते। भ्रमरा छाड़िल येन पद्मेर पिरीते ॥७ विच्छेदे वियोगमय हैल नवद्वीपे। शोकेर पर्वत येन सबाकारे चापे ॥

परिजन पुरजन शची विष्णुप्रिया। मूच्छित हइया कान्दे ग्रङ्ग ग्राछाड़िया ॥६ शचीदेवी कान्दे कोले करि विष्सुप्रिया। विष्णुप्रिया मरा येन रहिल पड़िया ॥१० देहमात्र आछे प्राण गेल त छाड़िया। शची विष्सुप्रिया कान्दे भूमि लोटाइया ।।११ शचीदेवी कान्दे डाके निमाइ बलिया। **ब्रागृनि पोड़ये येन धकधक हिया ॥१२** शून्य हैल दशदिक ग्रन्त्रकारमय। केमने बञ्चिब मुइ घर घोरमय ॥१३ गिलिबारे आइसे मोरे ए घर करण। बिष येन लागे इष्टकुटम्ब बचन ॥१४ मा बलिया मोरे ग्रार ना डाकिबे केहो। म्रामारे नाहिक यम पासरिल सेहो ॥१५ किबा दुःख पाइ पुत्र छाड़िल ग्रामारे। हापुति करिया मोरे गेला कोथाकारे ॥१६ हाय रे हाय रे निमाइ निदारुण हैया। कोन् देशे गेले बाछा के दिवे ग्रानिया ॥१७ बुक फाटे बाप तोर सोङरि माधुरि। मा वलिया स्रार ना डाकिबा गौरहरि ॥१८ श्रनाथिनी करिया कोथाय गेले बाप। मने छिल जननीरे दिबे तुमि ताप ॥१६ पिंड्या शुनिया पुत्र इहाइ शिखिला। अनाथिनी स्रभागिनी मायेरे करिला ॥२० विष्णुप्रिया एड़ि बाप कोथा पलाइला। भकत सबार प्रेम किछु ना गिएला ॥२१ विष्णुप्रिया कान्दे हिया नाहिक सम्बत । क्षरो उठे क्षरो पड़े उनमत चित ॥२२ बसन ना देय गाये ना बन्धये चुलि। हाकान्द कान्दना कान्दे उन्मत्त पागलि ॥२३

प्रभुर ग्रङ्गोर माला हृदये करिया। ज्वालह स्रागुनी ताहे मरिब पुड़िया ।।२४ गुगा विनाइते नारे मरये मरमे। सबे एक बोल बोले एइ छिल करमे ॥२५ श्रमिया ग्रधिक प्रभुतोर यत गुण। एखने सकल से भै गेल आगुन ॥२६ रहस्य विनोद कथा कहिबारे नारे। हियार पोड़ने कान्दे ग्रति ग्रार्त्तस्वरे ॥२७ चौदिके भकत मरे ग्रन्तर यन्त्रगा। कि कहिब सम्बरिते ना पारे श्रापना ॥२८ ग्रनेक शकति सवे बले धीरे धीरे। कि दिब प्रबोध तोरे मन कर स्थिरे ॥२६ ये देखिले ये शुनिले एतकाल धरि। प्राण स्थिर कर सेइ सब मने करि ॥३० कि जानह भगवान् कार ग्रापनार। शुनियाछ यत यत पूर्व अवतार ॥३१ लोकवेद अगोचर चरित्र ताहार। बड़ भाग्ये नाम घरे सम्बन्घ तोमार ॥३२ यारे येइ आज्ञा कैल थाक सेइमते। सेइ स्राज्ञा पालन करह हढ़ चिते ॥३३ एतेक बचन यबे बैल भक्तगरा। शुनिया कातर हिया सम्बरे क्रन्दन ॥३४ तबे नित्यानन्द लैया यत भक्तगरा। युक्ति करे कोथा गेले पाब दरशन ॥३५ केहो बले यत तीर्थ करिब गमन। यथागेले गोराचाँदेर पाब दरशन ॥३६ केहो बले वृन्दावन याब बाराएासी। नीलाचले याव यथा थाकये सन्नचासी ॥३७ काञ्चन नगरे ग्राछे भारती गोसाँइ। सन्नचास करिबे तथा पण्डित निमाइ ॥३८

एइ बाक्य कभु प्रभुर मुखे शुनियाछि। सत्य करि एइ बाक्य हढ़ नाहि बुिक ॥३६ मिथ्या बाक्ये सब लोक याइब तथारे। म्रागे म्रामि तत्त्व जानि कहिब सबारे ॥४० धीर भक्त जन कत देह. मोर सङ्गे। धरिया म्रानिब मोर प्रभु से गौराङ्गे ॥४१ तबे सब भक्तगण मने अनुमाने। मुख्य मुख्य जन कत दिल ताँर सने ।।४२ श्रीचन्द्रशेखराचार्य्य पण्डित दामोदर। वक्रेश्वर ग्रादि करि चलिला सत्वर ॥४३ एइ सबा लैया नित्यानन्द चलि याय। प्रबोधिया शची विष्णुप्रियार हृदय ॥४४ एथा गौरहरि शीघ्र चिलला सत्वर। कोटि कुछार मत्त गमन सुन्दर ॥४५ भर भर नयने भरये प्रेमधारा। पुलके माकुल मङ्ग सोगार किशोरा ॥४६ ऊर्ढ्ववास केश प्रभु करियाः बन्धन । मथुरार मल्ला येन करिछे गमन ॥४७ राधार विरह भावे हइया म्राकुल। बले कोथा राधा मोर कोथाय गोकुल ॥४८ से गमन क्ष्मों क्षमों मन्यर हइया। मालसाट् मारे क्षरो चौदिके चाहिया ॥४६ एइमत प्रेमावेशे चलि याय पथे। श्राखिलेर गुरु मोर प्रभु जगन्नाथे ॥५० काञ्चन नगरे भ्राइला प्रभु विश्वम्भर। यथा भ्राछे केशव भारती न्यासिवर ॥११ परम भकति करि परणाम करे। सम्भ्रमे उठिया न्यासी नारायण स्मरे ॥५२ बड़ भाग्य मानि दो है सरस सम्भाष। विश्वमभर बले मोरे कराह सन्नचास ॥५३

एइमने दुइजने ग्राछे सेइ काले। नित्यानन्द ग्राइला चन्द्रशेखरादि मेले ॥५४ सन्नचासीरे नमस्करि प्रभु नमस्करे। हासिया कहये प्रभु भाल हैल ग्राइले ॥५५ तोर ग्रागमने मोर सकल मङ्गल। सन्नचास करिब हबे जनम सफल ॥ १६ ए बोल शुनिया प्रभु भारती सम्भाषे। प्रगति मिनति करे सन्नचासेर ग्राशे ॥५७ भारती कहये शुन शुन विश्वम्भर। तोमारे सन्नचास दिते काँपये अन्तर ॥ १८ एहेन सुन्दर<sup>ः</sup> तनु तरुए। वयेस। जनम अवधि नाहि जान दु:ख क्लेश ॥ १९ अपत्य सन्तति नाहि हये त तोमार। तोमारे सन्नचास दिते ना हय स्रामार ॥६० पञ्चाशेर ऊर्द्व हैले रागेर निवृत्ति। तबे से सन्नचास दिते हय भाल युक्ति ॥६१ ए बोल शुनिया प्रभु कहे लहु वागी। तोमार साक्षाते ग्रामि कि बलिते जानि ॥६२ माया ना करिह मोरे शुन न्यासिमिए। धर्माधर्म तत्त्व केबा जाने तोमा विनि ॥६३ संसारे दुर्लभ एइ मानुषेर जन्म। ताहाते दुर्द्धभ कृष्णभक्ति परधर्म॥६४ बड़इ दुर्न्भ ताहे भक्तजन सङ्ग । मानुषेर देह से तिलेके हय भङ्ग ॥६५ बिलम्ब करिते एइ देह यदि याबे। तबे ग्रार वैष्णवेर सङ्ग कबे हबे ॥६६ माया ना करिह मोरे कराह सन्न्यास । तोर परसादे मुइ हड कृष्णदास ॥६७ इहा बलि करणा अरुण दु'नयान । खल छल करे श्रांखि कातर बयान ॥६५

हुङ्कार गर्जन सिंह जिनि पराक्रम। भावमय सब देह ग्रति सुलक्षरा ॥६६ हरि हरि बलि डाके मेघेर गर्जने। ग्रविराम प्रेमबारि भरे दु'नयने ॥७° त्रिभ इन हइया वंशी वंशी बलि डाके। क्षरो रासमण्डली बलिया ग्रङ्ग भाँके ॥७१ गोवर्द्धन राधाकुण्ड बलि हासे कान्दे। चमत्कार हैल न्यासी भ्रन्तरेते चिन्ते ॥७२ बुिभया अन्तरे किछ बले न्यासिराज। मरम जानिल मोर भाल नहे काज ॥७३ जगतेर गुरु एइ जगतेर नाथ। गुरु बलि स्रामारे करिबे जोड़ हात ॥७४ एत अनुमानि न्यासी कहिल उत्तर। सन्त्यास करिबे यदि याह निज घर ॥७५ साक्षाते जननी ठाँइ लइबे विदाय। तोर पत्नी सुचरिता याबे तार ठाँय ॥७६ साक्षाते सबार ठाँइ विदाय हइया। म्रासिबे म्रामार ठाँइ सबा बुभाइया ॥७७ मने म्राछे गोराचाँदे करिया विदाय। श्रासन छाड़िया ग्रामि याब ग्रन्य ठाँय ॥७८ अन्तर्यामी भगवान् ए मन जानिया। पालिब तोमार म्राज्ञा बलिल हासिया ॥७६ चिललेन महाप्रभु नवद्वीप पुरे। देखिया भाविल न्यासी क्रापन ग्रन्तरे ॥५० याँर लोमकूपे ब्रह्माण्डेर गरा वैसे। ताँरे पलाइया ग्रामि याब कोन् देशे ॥८१ भान्तमति म्रामि किञ्ज देखिया ना देखि। सबार जीवने एइ सर्वजन साखी ॥≤२ इहा भावी सन्नचासी डाकिया गौरहरि। बिलिते लागिला किछु अनुनय करि ॥ ५३

म्रार एक बोल बलि शुन विश्वम्भर। तोमारे सन्नचास दिते बड़ लागे डर ॥ ६४ तुमि जगतेर गुरु के गुरु तोमार। मिछा बिड्म्बनां केने करह श्रामार ॥ ५ ४ ए बाल शुनिया कान्दे विश्वमभर राय। श्रारति करिया धरे सन्नचासीर पाय ॥६६ प्रएत जनेरे केने बल दुर्वचन। मारिलेग्रो नाहि छाड़ि तोमार चरण ॥५७ मोरे यत बल मोर बुिक बारे मन। एक निवेदन ग्राछे शुनह बचन ॥८८ एकदिन रात्रि शेषे देखिलुँ स्वपन। सन्नचासेर मन्त्र मोरे कहिल ब्राह्मण ॥८६ देख देखि एइ बटे किबा नय। एहा बलि भारतीर कर्गों मनत्र कय।।६० एइमते सन्त्यासीर कर्गों कहि मन्त्र। प्रकारे हइला गुरु आपनि स्वतन्त्र ॥६१ मन्त्र शुनि न्यासिवर हइला प्रेममय। कम्प पुलकित अश्रु राधा कृष्ण कय ॥६२ वृन्दावन यमुना फुकारे घनेघन। बुिकल एइ से कृष्ण शचीर नन्दन ॥ ६३ इहारे पिरीति सेइ भाग्य सर्वोत्तम। कृष्णे प्रीतिहीन धर्म हये त ग्रधम ॥६४ बुभिल सकल काज भारती गोँ साइ। सन्न्यास कराब तोरे शुनह निमाइ ॥ १५ ए बोल शुनिया प्रभु नाचये आनन्दे। हरि हरि बोलये गम्भीर मेघनादे ॥६६ गौर शरीरे भेल पुलक सारि सारि। ग्रमिया पसारे येन ग्रङ्गोर माधुरी ॥६७ ग्रहरा नयाने जल भरे ग्रनिबार। देखिया सकल लोक करे हाहाकार ॥६८

नवद्वीप हैते गदाधर नरहरि। म्रासिया मिलिला तारा बलि हरि हरि ॥६६ दण्डबत प्रसाति करिल बहुतर। हासिया करिला कोले शचीर कोङर ॥१०० प्रभु कहे भाल हैल तोमरा ग्राइला। कृष्ण अनुग्रह हेतु तोमरा मिलिला ॥१०१ श्राद्योपान्त तोरा दुइ सङ्गी मोर सङ्गे। तोदेर देखिया चित्ते हय बड़ रङ्गे ॥१०२ गौर मुख देखि कान्दे दुइ महाशय। डाहिन वामेते दो है निश्चल रहय ॥१०३ काञ्चन नगरेर लोक देखिबारे घाय। ये देखये तार हिया नयान जुड़ाय ॥१०४ किबा वृद्ध किबा ग्रन्ध कि नारी पुरुख। किबा से पण्डित जन कि गण्ड मूरुख ॥१०५ शिशुगण धाय ग्रार कुलेर युवती। निजछाया नाहि देखे हेन रूपवती ॥१०६ काँखे कुम्भ करि केहो दाँड़ाइया चाय। नड़िते ना पारे केरो लड़ि घरि घाय॥१०७ कि पंगु भ्रातुर किबा गर्भवती नारी। श्रीम्रङ्ग देखिया सन्न्यासीरे पाड़े गालि १०८ एमन , बालके केहो कराये सन्न्यास । सन्नचासीर धर्म नहे लोके उपहास ॥१०६ कठिन अन्तर इहार दयाहीन जन। नगरे ना राखि इहाय कहिल कथन ॥११० सन्नचासीरे सबे निन्दा करे बार बार। ग़ोरा मुख देखि सबार ग्रानन्द ग्रपार ॥१११ धन्य धन्य करि लोक वालानये रूप। ण्तकाले देखिल ए अति अपरूप ॥११२ धन्य घन्य जननी धरिल पुत्र गर्भे। देवकी समान सेइ शुनियाछि पूर्वे ॥११३

कोन् भाग्यवती हेन पेयेछिल पति। त्रैलोक्य ताहार सम नाहि भाग्यवती ॥११४ रूप देखि निज ग्राँखि पालटिते नारि। इहार सन्न्यास किबा सहिबारे पारि ॥११४ केमने वा जीवे सेइ इहार जननी। ए कथा शुनिले मात्र मरिबे तखनि ॥११६ हेन बुिक माता पिता नाहिक इहार। इहो से अच्युतानन्द सर्व वेद सार ॥११७ वृन्दावन माभे किबा राघा हाराइया। तार ग्रन्वेषरो बुले कान्दिया कान्दिया ११८ से विरहे भेल इहार सन्न्यास करएा। निश्चय जानिल एइ नन्दर नन्दन ॥११६ एत ग्रनुमान करि कान्दे सब लोक। डाकिया कहये प्रभु ना करिह शोक ॥१२० ग्राशीर्वाद कर मोरे शुन माता पिता। साध लागे कृष्णेर चरणे देङ माथा ॥१२१ यार येइ निजंपित सेइ ताहा चाय। तार चित्त वान्धिबारे करये उपाय ॥१२२ रूप यौवन यत ए रस लावण्य। निज पति भजिले से सब हय धन्य ॥१२३ मने मने कर सबे एइ ग्रनुभव। पित विनु युवतीर मिछा हय सब ॥१२४ कृष्ण पद विनु मोर नाहि ग्रन्य गति । निज ग्रङ्ग दिया से भजिब प्राणपति ॥१२५ इहाः बलि महाप्रभु करये रोदन। क्षियोक अन्तरे सब कैल सम्बर्ग ॥१२६ पुनरपिःन्यासीवरेः करयेः प्रगाम । भापन भ्रन्तर कथा करे निवेदन ॥१२७ तार परदिने प्रभु गुरु ग्राज्ञाः लैया। सन्त्यास विघान कर्म करेन हासिया ॥१२०

करिल सकल कर्म ये हय उचित। सन्न्यास करिब बलि भ्रानन्दित चित।।१२६ ग्रापने ग्राचार्य्य रत्न कृष्ण पूजा करे। चौदिके वैष्णव सब हरि हरि बले ।।१३० गुरुर सम्मुखे प्रभु पुटाञ्जलि करि। मागये सन्त्थास मन्त्र परगाम करि ॥१३१ मुण्डन करिल प्रभु शुन तार कथा। याहा शुनि सबार हृदये लागे व्यथा ॥१३२ सकल वैष्णवजने लागे हिया काँप। मुण्डनेर काले बस्त्र देइ मुख फाँप ॥१३३ कमला लालित केश त्रैलोक्य सुन्दर। मालार सहित नाम्बे ए गज कन्वर ॥१३४ पूरुवे चूड़ार वेशे मोहित जगत। याहार धेयाने जीये सकल भकत ॥१३५ गोपबध् याहा लागि छाड़िलेक लाज। जाति कुल शील भये पाड़िलेक बाज ॥१३६ यार गुएा गाय शिव बिरिञ्चि नारद। म्रापनारे धन्य माने सकल सम्पद ॥१३७ हेन केश मुण्डन करिते चाहे पँहु। कान्दये सकल लोक ना तोलये मुहु ॥१३८ नापित ग्रानिया बैल बचन विनय। कृष्ण भिज तुमि मोर हुआ त सहाय ॥१३६ भ्रामि त सन्न्यासी हैया कृष्णेर हइब । मस्तक मुण्डन कर तोर भाग्य हब ॥१४० नापित ना देइ हात शिरेर उपर। तरासे ताहार ग्रङ्ग काँपे थर थर ॥१४१ मोरं भाग्य नाश प्रभु ! याउ सर्वथाय । <sup>केमने</sup> बा हात दिब तोमार माथाय ॥१४२ यदि मोर कुष्ठ हउ गलु सब ग्रङ्ग। वेश से नरके याउ शुनह- गौराङ्ग ॥१४३

तथापि तोमार शिरे हात दिते नारि। बिनय करिया बलि शुन गौर हरि ॥१४४ काञ्चन नगरेर लोक कि नारी पुरुषे। फुकारि फुकारि कान्दे गदगद भाषे ।।१४५ नापित कहये प्रभु! निवेदि चरगो। तोर शिरे हात दिब काहार परागो ॥१४६ श्रामार शकति नाहि करिते मुण्डन । सुन्दर कुञ्चित केश त्रैलोक्य मोहन ।।१४७ दैखिते शीतल हय हृदय नयन। ये कर से कर प्रभुना कर मुण्डन ॥१४८ एरूप मानुष नाइ जगत भीतर। तुमि सर्व लोकनाथ जानिल अन्तर ॥१४६ ए बोल शुनिया प्रभु ग्रसन्तोष पाय। बुिक्तया नापित काज अन्तरे डराय ॥१५० पुन निवेदन करे कातर भ्रन्तरे। केमने से हात दिब शिरेर उपरे ॥१५१ अपराध लागि मोर डरे हाले गा। तोर शिरे हात दिया छोँ ब कार पा ॥१५२ कार पाये हात दिया करिब निज कृत्यि। ग्रधम नापित मुइ एइ मोर वृत्ति ॥१५३ ए बोल शुनिया प्रभु सदय हृदय। ना करिह निज वृत्ति ठाकुर कहय ॥१५४ प्रभु बले शुनरे नापित हरिदास। मुण्डन करह श्रामि करिब सन्न्यास ॥१५५ कृष्णेर प्रसादे जन्म सुखे गोङाइबे। ग्रन्तकाले बास तोर मोर लोके हवे ।।१५६ ग्रामार मुण्डन करि यत<sup>े</sup> ग्रस्त्रगए।। गङ्गाजल माभे लैया कर समर्परा ॥१४७ शुनि हरिदास मने भाबिते लागिल। ग्रामार मङ्गल कर्म कभु ना हैल ॥१४८

मुण्डन करिया यदि तबुह विनाश।
मुण्डन ना कैलेश्रो मोर हबे सर्वनाश।।१५६
इंहारे पिरीति करि ये हय से हो'क।
धर्माधर्म परमात्मा एइ परतेक।।१६०
मुण्डनेर काले से नापित वर पाय।
कातर हृदये ए लोचन दास गाय।।१६१

# चतुर्दश अध्याय

सन्त्यास ग्रहण पूरवी सिन्घुड़ा राग।

मुण्डन करिया प्रभु बसे शुभक्षणे। सन्नचास करये शुभदिन संक्रमणे ॥१ मकर लेउटै कुम्भ आइसे सेइ बेले। सन्न्यासेर मन्त्र कहे गुरु सेइ काले ॥२ चौदिके वैष्णवगण करे संकीर्त्तने। मन्त्र कहे न्यासी विश्वमभरेर श्रवगो ॥ मन्त्र पाइया विश्वम्भर पुलकित ग्रङ्ग । शतगुरा बाढ़े कृष्एा प्रेमार तरङ्ग ॥४ ग्रहरण नयने जल भरे ग्रनिबार। क्षणे मालसाट् मारे चाड़ि हुहुङ्कार ॥५ सन्न्यास करिल इहा बलिया उन्नास। पुनःपुन प्रेमानन्दे ग्रट्ट श्रट्ट हास ॥६ काञ्चन नगरेर से रूप देखिया। निश्चय जानिल एइ रास विनोदिया ॥७ भक्तगण मुख हेरि नाचये म्रानन्दे। म्रापने ठाकुर नाचे नाचे नित्यानन्दे ॥ द गदाधर नरहरि नाचे काछे काछे। सकल वैष्णव नाचे गौरहरि माभे ॥६

करताल मृदङ्ग ग्रार कीर्त्तनेर रोल। चौदिके सकल लोक बले हिर बोल ॥१० नटवर शेखर सुघड़ सहचर। राधाकृष्ण गुरगगाने प्रेमाय विह्वल ॥११ हेनइ समये कहे भारती गोसाँइ। कि नाम हबे तोमार शुनह निमाइ॥१२ यतेक वैष्णवगण छिल सेइखाने। सबे मिलि न्यासिवर करे अनुमाने ॥१३ बुद्धि अनुसारे कहे यार येइ मने। हेनकाले गुभवागाी उठिल गगने ॥१४ घ्वनि शुनि सर्वलोक हैल चमत्कार। "श्रीकृष्णचेतन्य" नाम करह इँहार ॥१५ निद्रारूपा महामाया देवी भगवती। म्राच्छादिल सर्वजने छन्न भेल मित ॥१६ यतेक करये सब निँदेर स्वपने। म्रापने ठाकुर सबार कराये चेतने ॥१७ भ्रापनेइ कृष्ण कृष्ण बुभाये सबारे। ''श्रीकृष्णचैतन्य ते इ वलिये इहारे ॥१८ एतेक बचन यबे दैब मुखे शुनि। स्रानन्दित सर्वलोक करे हरिष्वित ॥१६ म्रानन्द हृदये प्रभु बले हरिबोल। श्रीकृष्णचैतन्य नाम ग्राजि हैते मोर ॥२० गुरुर चरगो करि प्रणति विस्तर। प्रदक्षिण करिया चलये विश्वम्भर ॥२१ गमन उद्यम देखि सेइ न्यासिराज। डाके हेर घर दण्ड ना करह व्याज ॥२२ गुरुर बचन शुनि लेउटिया स्रासि। गुरु ठाँइ दण्ड पाइया लहु लहु हासि ॥२३ सादरे लैल प्रभु गुरुर से दण्ड । प्रगाति कर्ये बहु भकति प्रचण्ड ॥२४

तबे सेइ महाप्रभु बले हरिबोल। श्राकाश परशे महा प्रेमार हिल्लोल ॥२५ गुरुर ग्राज्ञाय प्रभु से दिन तथाइ। गुरुभक्ति करि सुखे वञ्चिला गोसाँइ ॥२६ निशाय वैष्एाव मिलि करे संकीत्तंन। गुरुर संहति नृत्य करये मोहन ॥२७ केशव भारती नाचे प्रेमानन्द सुखे। ठाकुर नाचये हरि बले सर्वलोके ॥२८ प्रेमानन्दे पूर्ण दो है पासरे ग्रापना। ब्रह्मसुख अल्प करि मानरे दु'जना ॥२६ एइमते कतक्षगो नृत्य ग्रवसाने। बसिया कहये न्यासी विश्वमभर शुने ॥३० मोर हात हैते दण्ड के निल ग्रामार। दण्डाग्र परिश पुन चाहि नाचिबार ॥३१ इहा बलि विह्वल हइया नृत्य करे। म्रति ग्रपरूप नाचे प्रेमानन्द भरे ॥३२ श्रानन्दे वैष्णव सब नाचये कौतुके। हरि हरि बले सब लोक चतुर्द्दिके ॥३३ एइमते श्रानन्दे सानन्दे रात्रि याय। प्रभाते उठिया प्रभु मागेन विदाय।।३४ गुरु प्रदक्षिए। करि करये प्रसाम। नीलाचल याइ यदि पाइ सम्बिधान ॥३४ गुरुर चरगो आज्ञा मागये ठाकुर। केशव भारतीर हिया करे दुर्दुर्॥३६ छलछल करे ग्राँखि करुणार जले। विदाय समये गोराचाँद करे कोले ॥३७ स्वतन्त्र ईश्वर तुमि आपनार सुखे। करुए। कारएो पदव्रजे बुल लोके ॥३६ गुरुभक्ति लग्नोयावारे कर विधि कर्म। संस्थापन करिवारे संकीर्त्तन धर्म ॥३६

सर्वलोक निस्तारिते. करुए। प्रकाश। ग्रामा विड्मिवते कैले एइ त सन्त्यास ॥४० श्रामार निस्तार येन हय विश्वमभर। एइ मोर वाक्य तुमि पालिह ग्रन्तर ॥४१ ग्राज्ञा दिल चल नीलाचल गिरिराजे। किछ ना वलिल गौरचन्द्र ग्रार लाजे ॥४२ चरण परश करि चलिला ठाकुर। पथे याइते प्रेमानन्द बाढ़िल् प्रचुर ॥४३ कृष्ण कृष्ण बलि डाके ग्रन्तर उन्नासे। क्षरोक रोदन क्षरो अट्ट अट्ट हासे ॥४४ बुक वैया पड़े धारा नयनेर जले। सुरनदी धारा येन सूमेरु शिखरे ॥४५ कदम्ब केशर जिनि एकटि पुलक। कण्टिकत सर्वग्रङ्ग ग्रापाद मस्तक ॥४६ मत्त करिवर येन रङ्गे चिल याय। निर्भर प्रेमाय क्षणे कृष्ण गुरा गाय ॥४७ क्ष एोक पड़ये भूमे रहे स्तब्ध हैया। क्षगो लम्फ दिया उठे हरिबोल बलिया ॥४८ क्ष गोपिकार भाव क्ष गो दास्यभाव। क्षरो घीरे घीरे चले क्षरो शीघ्र याव ॥४६ एइमते दिवारात्रि ना जाने भ्रानन्दे। राढ़देशे नाशुनिल कृष्णनाम गन्धे ॥५० कृष्णनाम ना शुनिया खेद उठे चिते। निश्चय करिल प्रभु जले प्रवेशिते ॥५१ देखि सब भक्तगरा करे अनुनाप। गौराङ्ग गोलांके याय कि हबे रे बाप ॥५२ तबे नित्यानन्द प्रभु बले बीर दापे। राखित्र चैतन्य ग्रामि ग्रापन प्रतापे ॥५३ सेइखाने शिशुगरा गोघन चराय। नित्यानन्द प्रभु तार प्रवेशे हियाय ॥५४

ये काले गेलेन प्रभु जलेर समीपे। हरि बलि डाके एक शिशु ग्राचम्बिते ॥५५ ताहा शुनि लेउटि ग्राइला गौरहरि। बोल बोल बोले तार शिरे हस्त धरि ॥ ५६ तोमारे, करुए। क्रुपा प्रभु भगवान्। कृथार्थं करिले मोरे शुनाये हरिनाम ॥५७ प्रेमानन्दे भासे प्रभु ग्रानन्दित हिया। भिक्षा करिला तबे कतदूर गिया।। ५ प हेनमते दिवानिशि नाहि जाने सुखे। तिन दिन बहि ग्रन्न जल दिला मुखे ॥५६ हेनमते प्रेमानन्दे दिन राति याय। श्रीचन्द्रशेखराचार्ये दिलेन विदाय ॥६० नवद्वीप वासी यत श्रामार लागिया। कान्दयेव्याकुल हैया डाकिया डाकिया ॥६१ निश्चय ना जाने मोर सन्नचास करएा। सबारे जानाह मोर एइ विवरण ॥६२ कहिल ठाकुर पुन हैब दरशन। श्रचिरे हइबे देखा ना हस्रो विमन ॥६३ ए बोल बलिया प्रभु चलिला सत्वर। कान्दिते कान्दिते याय श्रीचन्द्रशेखर ॥६४ मरिब मरिब प्रभु तोमा ना देखिया। मरिब से नवद्वीपेर शोकाग्न्ये पुड़िया ॥६५ हेथा नवद्वीपेर लोक एक हुए रहे। श्रीचन्द्रशेखर ग्रासि किबा बार्ता कहे ॥६६ कहये लोचन इहा कहने ना याय। श्रीचन्द्रशेखराचार्य्य नवद्वीपे याय ॥६७

करुणश्री राग।

ओिक आरे आरे आरे हय ॥ घु॥ नवद्वीपे प्रवेशिते ग्राचार्य्य शेखर। नयने गलये अश्रुधारा निरन्तर॥१ नवद्वीप वासी यत ताहारे देखिया। भ्रन्तरे पुड़ये प्राण धकधक हिया।।२ सकल वैष्णाव भ्रासि मिलिला सेखाने। सम्बरिते नारे ग्रश्रु कातर बयाने ॥३ पुछिते ना पारे केहो मुखे नाहि राय। शुनि शची उनमता म्राउला चुले धाय ॥४ ग्राचार्यं बलिया डाके उन्मती पागली। ना देखिया गौराङ्गे हइला उतरोली ॥५ श्रामार निमाइ कोथा थुये एले तुमि। केमने मुड़ालो माथा कोन् देश भूमि ॥६ कोन् छार सन्नचासी से हृदय दारुए। विश्वमभरे मन्त्र दिते ना हैल करुए।।७ से हेन सुन्दर केश लावण्य देखिया। कोन् छार नापित से निदारुण हिया।। न केमने पापिष्ठ तेन केशे दिल खुर। केमने वाँचिल सेइ दारुए। निठुर ॥६ भ्रामार निमाइ कार घरे भिक्षा कैल। मस्तक मुड़ाइया बाछा केमन बा हैल ॥१० भ्रार ना देखिब पुत्र वदन तोमार। ग्रन्थकार हैल मोर सकल संसार ॥१**१** रन्धन करिया स्रार ना दिब भात। से हेन सोगार गाये ग्रार ना दिव हात ॥१२ सुन्दर वदने चुम्ब ना दिब मो ग्रार। क्षुघार समय केवा बुिक वे तोमार ॥१३ एतेक विलाप यबे शचीदेवी विष्णुप्रिया प्रबोधिते जन कत गेल ॥१४

विष्णुप्रियार कान्दनाते पृथिवी विदरे । पशु पक्षी तरु लता ए पाषाण भरे ॥१५ हाहा प्रागानाथ छाड़ि गेले हे नदीया। ग्रनाथिनी विष्गुप्रियाय निठुर ह**इ**या ॥१६ श्रीवासादि भक्त सङ्गे कीर्त्तन विहार। नयन भरिया नृत्य ना देखिब ग्रार ॥१७ प्रेमावेशे गदगद बोल श्रीवदने । ना शुनिया स्रभागिनी वाँचिवे केमने ॥१८ कोन् देशे किरूपे बा श्राछ प्रागिश्वर। सोङरि सोङरि प्रागा हैल ज्वर ज्वर ॥१६ हाय रे कठिन प्रागा ना वेरोग्रो केने। ज्वालह आगुरिए आमि मरिब एखने ॥२० उद्वेगे दिवस मोर हैल कोटि युग। ना देखिया प्राग्तनाथ तोर विधुमुख ॥२१ जीवमात्रे उद्वेग ना देय साध्रजन। तोर शोके शचीमाता छाड्ये जीवन ॥२२ मुइ ग्रभागिनी तोमार भकति ना जानि । सेइ ग्रपराधे बुभि हैल्ँ ग्रनाथिनी ॥२३ चरएा निकटे प्रभु बसिया तोमार । रूप हेरि हेरि ग्रामि ना जुड़ाब ग्रार ॥२४ वदने तुलिया दिते कर्प्र ताम्बूले। दशन मुकुता पाँति परिश ग्रांगुले ॥२५ अरुए नयान कोएो करुएाय चाइया। मधुर मधुर कथा बलिते हासिया ॥२६ अधर अरुए। आर ताम्बूलेर रागे। दशन किरएा मोर हिया माभे जागे ॥२७ ताहाते श्रमिय माखा श्रीमुखेर हास। श्रवण नयान मोर जीत सेइ आश ॥२८ अमिया अधिक प्रभु तोर यत गुरा। सोङरिते एबे सेइ भै गेल आगुन ॥२६

विनोद विलास रस सुखमय शेजे। से सव सोङरि विष्णुप्रिया प्राण त्यजे ॥३० हाय हाय किवा दैव हइल श्रामारे। गौर विनु ग्रामार सकल ग्रान्धियारे ॥३१ से हास्य लावण्य देह ना देखिब आर। ना शुनिब बचन चात्री स्थासार ॥३२ ग्रनाथिनी करिया कोथारे गेला तुमि। सोङरि तोमार गुरा निवेदिये स्रामि ॥३३ कोन् भाग्यवती सब तोमारे देखिया। निन्दिल कतेक मोरे कान्दिया कान्दिया ॥३४ कोन् ग्रभागिनी कोल छाड़िया ग्राइला। लण्डव्रती ग्रभागिनी केने ना मरिला ॥३५ पूजिल तोमार मुख अनङ्ग नयने। केमने घरिब हिया तोमा अदर्शने ॥३६ विच्छेदे मरिल तोर यत वर नारी। ग्रामि ग्रभागिनी प्राग् एतकाल धरि ॥३७ मरि मरि गौराङ्ग सुन्दर कति गेला। ग्रामि नारी ग्रनाथिनी सहजे ग्रवला ॥३८ कोन् देशे याब लागि पाब कोन् औंइ। याइते ना दिब केहो मरिब एथाइ ॥३६ माये अनाथिनी करि गेले कोन देशे। केमने विश्वव ते ह तोमार हताशे ॥४० पापिष्ठ शरीर मोर प्राण नाहि याय। भूमिते लोटाइया देवी करे हाय हाय ॥४१ विरह ग्रनल श्वास बहे ग्रनिवार। ग्रधर शुलाय कम्प हय कलेवर ॥४२ केश वास ना सम्बरे धूलाय पड़िया। क्षाणे क्षीण हय क्षणे रहे त फुलिया ॥४३ क्षरो मुर्च्छा पाय राङ्गा चरण धेयाने । सम्बत से पाय क्षरों अनेक यतने ॥४४

प्रभुप्रभु बलि डाके क्षणे ग्रार्त्तनादे। विष्णुप्रियार कान्दनाते सर्वजन काँदे ॥४४ प्रबोध करिते येइ येइ जन गेल। विष्णुप्रिया देखि हिया पुड़िते लागिल ॥४६ गौराङ्ग गौराङ्ग बलि डाके तार कारो । कतक्ष ऐ विष्णुप्रिया पाइला चेतने ॥४७ सबजन बले हेर शुन विष्णुप्रिया। कि दिब प्रबोध तोरे स्थिर कर हिया ॥४८ तोर प्रभु तोर श्रागे कहियाछे कथा। यथातथा याइ तोर निकटे सर्वदा ॥४६ तोर ग्रगोचर नहे तोर प्रभुर काज। बुिभन्ना प्रबोध देह निज हिया माभ ॥५० प्रबोधियाः सब भक्त एकत्रः हइया। विचार करये गोराचाँदेर लागिया ॥५१ सन्नचास करिल मो सबारे दु:ख दिया। सबारे छाड़िया गेल निदारण हैया।।५२ रहिब केमने तारे छाड़ि सबे मोरा। निदाहरण मो सबारे छाड़ि गेल गोरा ॥ १३ तारोधिक दयाल बड़ ताहार से नामः। नाम हैते तारे पाइत्एइ मुख्य काम ॥५४ तार बाक्य आञ्चे पूर्व मो सबार तरे। नाम येइ लय सेइः पाइबः स्रामारे ॥५५ एत चिन्ति नाम लैते बसिला सबाइ। शची विष्णुप्रिया स्नारःयतःयतःयेइ ॥५६ कि बालक वृद्ध किबा युबक युवती। नाम लैते बसिला गौराङ्ग करि गति ॥५७ नाम पाशे बान्धिल गौराङ्ग मत्तिसह । दाण्डाइला महाप्रभु गति हैल भङ्गा। १८ नित्यानन्द ग्रङ्गे ग्रङ्ग हेलाइया रहिल। ग्रुकोर नयने प्रभु कान्दिते लागिला ॥५६.

याह नित्यानन्द नवद्वीपे भ्राज तुमि। शान्तिपुरे सवारे देखिये येन ग्रामि॥६० शुनि नित्यानन्द बड़ ग्रानन्द हइल। देखाइव सवाकारे एइ मने कैल॥६१ कहये लोचन दास कातर हियाय। तबे प्रभु गौरचन्द्र करिल विजय॥६२

## पंचदश अध्याय शान्तिपुर विलास। यथा राग।

प्रभु सङ्गे नित्यानन्द पथे चिल याय। हासिया ठाकुर तारे दिलेन विदाय ॥१ नवद्वोपे याह तुमिः शुनह बचन। नदीया नगरे मोर यत बन्धुजन ॥२ सवारे कहिस्रो ''नमो नारायण'' वाणी । अद्वैत आचार्यः गृहे उत्तरिव आमि ॥३ सबारे लैया तुमि ग्राइस तथाकारे। एकत्र हइबे सबे ब्राचार्येर घरे।।४ इहा बलि महाप्रभुं चलिला सत्वर। नित्यानन्दःयान तबेः नदीया नगर ॥५ नदीया नगरेर लोक जीयन्तेते मरा। काटिले कुटिले रक्त मांस नाहि तारा ॥६ उदरे नाहिक। ग्रनः टलमलः तनु । सर्व ग्रन्धकार तारा गोराचाँद विनु ॥७ श्राचिम्बतेः नित्यानन्दः नदीयाः नगरे । गाये बल हैलं सबे धाइला सत्वरे ॥ ८ चितिते ना पारे पथे टलमल करे। देखितेःना पाय पथः नयानेरः जले ॥६

सकल वैष्णव ग्रासि पड़िला चरगो। पुछिते ना पारे किछु निरीखे वदने ॥१० शची अति उनमती धाय ऊर्द्वमुखे। ए भूमि स्राकाश शचीर जुड़िलेक शोके ॥११ ग्रार्त्तनादे डाके शची ग्रारे ग्रवधूत। कोथा थुये एलि मोर निमाइ सोंगार सूत १२ इहा बलि कान्दे शची बुके कर हाने। टलमल करे नाहि चाहे पथ पाने ॥१३ शची अभ्युत्थान करिला ठाकुर। शची बले मोर पुत्र ग्राइसे कतदूर ॥१४ नित्यानन्द बले खेद ना करिह चिते। म्रामारे पाठाल तोमा सबाकारे निते ॥१५ ग्रद्वैत ग्राचार्य्य घरे रहिबे ठाकुर। खेद नाकरिह देखाहइबे स्रदूर ॥१६ चलह सकलं लोक प्रभु देखिबारे। सेइमने सेइक्षरों सर्वलोक चले ॥१७ बाल वृद्ध युबक युवती धीर जन। मूर्ख किबा तपस्वी चलिला सर्वजन ॥१६ शची ग्रागे ग्रागे धाय गाये हैल बल। म्रानन्दे चलिया याय वैष्णव सकल ॥१६ श्रद्वैत श्राचार्य्य घरे उत्तरिल गिया। भाङ्गिल काँकलि तारा प्रभु ना देखिया ॥२० अद्वैत भ्राचार्य्ये कथा पुछे नित्यानन्द । तोमार स्राश्रमे प्रभु करिला निर्बन्ध ॥२१ श्रामारे पाठाया दिल ए सबारे निते। श्रार किछु नाहि जानि कि ग्राछु ग्रार चिते२२ इहा बलि दो है मेलि करे कोलाकुलि। गौराङ्ग सन्नचास शुनि ग्रद्वैत विकली ॥२३ मुइ अभागिया सङ्ग ना पाइल तार। क बे चाँद मुल देखिब से ग्रार ॥२४

शची उनमती पुछे तखनि तखनि। सर्वजन बले प्रभु ग्रांसिबे एखनि ॥२५ उत्कण्ठा बाढ़िल सर्व जनेर हृदये। श्रांइला त महाप्रभु हेनइ समये ॥२६ श्राछिल श्रधिक कोटि गुरा देह छटा। श्रार ताहे चन्दन उज्वल दीर्घ फोटा ॥२७ गोरा गाये ग्रहण बसन उजियार। प्रभातेर सूर्य्य जिनि वरण ताहार ॥२८ दण्ड करे ग्राइसे प्रभु सिहेर गमने। देखिया सकल लोक पड़िला चरगे॥२६ हिया जुड़ाइल देखि ग्रङ्गेर छठाके। पासरिल सर्वलोक दुःखं लाखे लाखे ॥३० म्रानन्दे भरल हिया नाहि शोक दुख। एक हुए चाहे सबे विश्वमभर मुख ॥३१ प्रारा हाराइले येन प्रारा पाय जने। धर्ने हाराइले येन धनी पाय धने ॥३२ पति हाराइले येन पतिव्रतागरा । सुखी येन पाइया पुनर्वार दरशन ॥३३ जल छाड़ि मतस्य येन छटफट करे। श्राचिमवते जल पाइले येन कुतूहले ॥३४ एइमत सब जन गौराङ्ग देखिया। पुलके म्राकुल मङ्ग हरिषत हिया ॥३५ प्रेमाय भरल लोक नाहि शोक दुख। एकदिठे चाहे श्ची गोराचाँद मुख ॥३६ म्राइस भाइस बाप हाप्तीर प्त। म्रानाथिनी करि कोथा गियाछिला सुत ॥३७ घरे लैया याव तोरे राखिब सम्बरि। सन्नेचासेर वेश तोर सब परिहरि ॥३६ मायेर कान्दना देखि जगत ईश्वर । दण्डवत हइया पड़िला विश्वमभर ॥३६

मायेरे कहिय ग्रार ना कान्दह तुमि। तोमार कान्दनाय चित्ते दु:ख पाइ ग्रामि ४० इहा बिलि शोक दूर कैल भगवान्। शचीह ग्रापन शोक कैल निबारण ॥४१ यतेक ग्राछिल शोक किछु नाहि चिते। श्रमिया सिश्चिल मूख देखिते देखिते ॥४२ श्रद्वैत श्राचार्य्य गोसाँइ श्रानन्द हियाय। दिव्यासने बसाइला प्रभु गोराराय ॥४३ पाद प्रक्षालरा करि मुछाय बसने। पादोदक पान कैल यत निज जने ॥४४ जय जय घ्वनि शुनि हरि हरि बोल। सकल वैष्णव हियाय ग्रानन्द हिल्लोल ॥४५ तेज देखि ग्रानन्दित हैला हरिदास। मुरारि मुकुन्द दत्त अर श्रीनिवास ॥४६ दण्ड परगाम करे भूमिते पड़िया। छलं छल करे ग्राँखि वदन देखिया ॥४७ प्रेमे गदगद स्बर ग्रङ्ग पुलकित। मैल शरीरे जीउ ग्राइल ग्राचिम्बत ॥४८ हेनमने निज जने देखि गोराराय। क्रुपादिठे चाहे दया बाढ़िल हियाय ॥४६ कारो निज करे प्रभु परशन करे। हासिया सम्भावे काहो कोले चापि घरे ५० यारे येन ग्रभिमत करये ठाकुर। सबार हृदये प्रेम बाड़िल प्रचुर ॥५१ हृष्ट हैला सब जन दूरे गेल शोक। भ्रानन्दे मङ्गल ध्वनि हरि बले लोक ॥५२ श्रदैत स्राचार्यं गोसाँइ भक्त सुचतुर। ताहार ग्राश्रमे भिक्षा करिला ठाकुर ॥५३ पाक कैल शचीमाता जगत जननी। म्रानन्दे भासिला सोतादेवी नारायणी ॥५४ भोजन कराय ग्रद्धैत बड़ परिपाटी। सकल व्यञ्जन पत्रे दिल मिठिमिठि ॥५५ भोजन करये प्रभु त्रिदशेर राय। देखिया सकल भक्त ग्रानन्द हियाय ॥५६ तबे सब जन यार येइ ग्रनुरूप। भोजन करिला सबे ग्रानन्द कौतुक ॥५७ सन्नचास करिला प्रभ कारो नाहि मने। श्रानन्दे गोङाय दिन रात्रि संकीर्त्तने ॥५८ संकी तंने भोरा प्रभु निज गुरा गाय। म्रानन्द हृदये ग्रापे नाचये नाचाय ॥५६ नाचे नित्यानन्द ग्रार नाचे हरिदास। मुरारि मुकुन्द नाचे ग्रार श्रीनिवास ॥६० गदाधर नरहरि नाचे तार पाश। बासुदेव घोष नाचे गदाधर दास ॥६१ सब भक्त नाचे मोर गौराङ्ग बेढ़िया। गिएते ना पारि ता सबार नाम लैया ॥६२ अनन्त गौराङ्ग सङ्गी के वर्णिते पारे। सबाइ बेढ़िया नाचे प्रभु विश्वमभरे ॥६३ शची मुखे देखे सीता नारायणी सङ्गे। अद्वैत आचार्य्य नाचे पुत्र सने रङ्गे ॥६४ सबार अन्तरे प्रेम बाड़िल अपार। अश्रु कम्प पुलकादि सात्त्विक विकार ॥६५ सबार हृदये भेल भ्रानन्द उल्लास। ऐछन शुनिया सुखी ए लोचन दास ॥६६

भाटियारि राग । भाइया आरे आरे गोरा गोसाँइर महिमा गुण गाओ ।। मूच्छा ॥

एइमते शुभरात्रि सुप्रभात हैल ॥ प्रातः क्रिया करि प्रभु ग्रासने बसिल । १ दण्ड करे येन सर्व राज्येर ईश्वर। ग्रहण बसन ग्रङ्गे करे भलमल ॥२ यत निज जन काछे ग्राछ्ये बसिया। हासि हासि कहे प्रभु सबा सम्बोधिया ॥३ श्रीनिवास ग्रादि करियत भक्तगण। ग्रापन ग्राश्रमे सबे करह गमन ॥४ नीलाचल याब जगन्नाथ दरशने। दया करे यदि प्रभु प्रसन्न वदने ॥५ तोमरा थाकिबे ग्राज्ञा करिबे पालन। निरन्तर दिवानिशि करिबे कीर्त्तन ॥६ हरिनाम भक्तसेबा करिबे स्थापन। एइ धर्म करि येन तरे सर्व जन॥७ निर्मत्सर ग्रन्तर हइबे सर्वजन। सने सबाकार मन करो ग्राराधन ॥ ८ ए बोल बलिया प्रभु उठिला सत्वरे। बाहु मेलि सबाकारे ग्रालिङ्गन करे ॥६ प्रेमजले दु'नयान करे छलछल। सकरुगा कण्ठ भेल गदगद स्वर ॥१० हेनइ समये से चतुर हरिदास। दन्ते तृरा धरि पड़े पदाम्बुज पाश ॥११ श्रति ग्रार्त्तनाते कान्दे सकरण स्वरे। गुनिते सकल लोक हृदय विदरे॥१२ व्यथित हइल प्रभु सजल नयन। कातर अन्तरे किछे कहये वचन ॥१३

एइमत भाग्य मोर हबे कतदिने। पड़िया कान्दिब जगन्नाथेर चरगो ॥१४ कहिब कातर वागी पदाम्बुज पाइया । सफल करिव ग्राँखि श्रीमुख देखिया ॥१५ ए बोल बलिते चारिपाशे भक्तगण। भूमेते पड़िया सबे करये रोदन ॥१६ चेतन हेरिल शची कान्दिते ना पाय । धरिवारे चाहे निज पुत्रेर गलाय ॥१७ केहो पाये घरि कान्दे आउदड़ चुलि। त्रनेक यतने प्रभु श्रापना सम्बरि ॥१**८** श्रीनिवास हरिदास मुरारि मुकून्द । प्रभुरे कहिते किछु करिल प्रबन्ध ॥१६ स्वतन्त्र ठाकुर तुमि मो सब अधीन। दीन दुराचार पापी ताहे भक्तिहीन ॥२० कि बलिते पारि प्रभु करिला सन्नचास । एखन छाड़िया याह निज सब दास ॥२१ एकेश्वर केमने चिलया याबे पथे। क्ष्याय तृष्णाय स्रन चाहिबे काहाते ॥२२ शचीर दुलाल तुमि दुल्लिल चरित। दु'लानि चरण विष्णुप्रियार सेवित ॥२३ भक्तजन नयन ग्रमिया दिठिपाते। ए देहे प्रेमार तरु बाढ़े हाते हाते ॥२४ अनेके आछिल प्रेमफल प्रतिआशे। सन्नचास करिया एबे करिला नैराशे ॥२४ पापित शरीरे प्रारा ना याय छाड़िया। घरे चलि याब तोरे विदाय करिया ॥२६ एखने चलिया याव मो सब ग्रधम। तोर वर्म नहे तुमि पतित पावन ॥२७. करुगा कर्दमे तनु गड़ियाछे विधि। विनोद विलास लीला दिया नाना निधि २८

केवल परम प्रेमा ताहे जीवन्यास। त्रेलोक्य ग्रद्भत रूप करिल प्रकाश ॥२६ उपमा दिबार नाहि त्रैलोक्य भितर। तोमार निष्ठुर वागी जगत कातर ॥३० एमत करिते प्रभु ना ज्याय तोरे। ग्रापने रोपिया वृक्ष काट केने मूले ॥३१ ये याय ताहारे लह संहति करिया। नहे बा मरिबे सबे आगुने पुड़िया ॥३२ हेर देख तोर माता शची अनाथिनी। सहिते ना पारि इहार विनाइया कान्दनी ३३ विष्णुप्रियार कान्दनाते पृथिवी विदरे। शून्य हैल नवद्वीप नगरे बाजारे ॥३४ शून्य हेन लागे सर्व वैष्णवेर घर। सबाकार बाड़ी येन योजन अन्तर ॥३५ येखाने बसिया से कहित, निज कथा। देखिले मरिब ग्रार नाहि याब तथा ॥३६ रहस्य विनोद कथा ना शुनिब ग्रार। ना देखिब नृत्यावेश प्रेमार प्रचार ॥३७ नाचिबार वेले ग्रार ना करिब कोले। ना देखिब अरुण नयने प्रेमजले ॥३८ हुहुङ्कार शब्दामृत ना शुनिब ग्रार। के मोर रोधिल कर्ण नयान दुयार ॥३६ केमने ना देखि जीव तोर मुखचान्द। नयान थाकिते केबा करिलेक म्रान्य ॥४० ना दिह विदाय प्रभू याब तोर सङ्गे। तोमार निठुर वाणी पोड़ाय सब ब्रङ्को ॥४१ श्राहिड़ी घण्टार रब येमन करिया। काछे मृगी ब्राइसे तारे मारये धरिया ॥४२ तेमति तोमार प्रेम बुिकल एखन। लोभ देखाइया पाछे मार कि कारण ॥४३

तोमार विच्छेदे भक्त सबाइ मरिबे। भकत वत्सल नाम केमने घरिवे ॥४४ शचीर विदाय दिबे करि कोन् युक्ति। ताहार समीपे इहा कहे कोन् व्यक्ति ॥४५ विष्णुप्रिया मरिब शबदमात्र शुनि। ए कथार सम्बिधान करह भ्रापनि ॥४६ एतेक बचन यदि भक्तगरा कैल। करुए। अन्तरे प्रभु कहिते लागिल ॥४७ शुनह सकल भक्त बचन प्रचुर। कोनो काले तो सवारे नहिब निठुर ॥४८ नीलाचले बास ग्रामि करिब सर्वथा। सर्वदा ग्रासिबे यावे देखा पावे तथा ॥४६ ग्राछिल ग्रधिक सुख बाड़िवे ग्रपार। हरिनाम संकीर्त्तने भासिव संसार ॥५० काहारो हृदये ना राखिब दु:ख शोक । संकीर्त्तन समुद्रे डुबाब सर्वलोक ।।५१ किबा भक्त विष्णुप्रिया किबा माता शची। ये भजये कृष्ण तार कोले स्रामि स्राछि ५२ ए बोल शुनिया सबे पड़िला चरगो। सत्य कर प्रभु! येइ कहिला बचने ॥ ५३ सत्य सत्य बलि प्रभु बले बार बार। नीलाचल बास सत्य हइबे श्रामार ॥५४ शंचीदेवी दाँड़ाइते नारे स्थिर हैया। दाँड़ाइल दुजनार दुहात धरिया ॥ ५५ निदारुण हैया कोथाकारे याबे तुमि। तोरे ना देखिले बाप मार याब ग्रामि ॥४६ सबे तोर वदन देखिब कतबार। श्रामि श्रभागिनी मुख ना देखिब श्रार ॥५७ सवार प्रबोध बाछा करिला ग्रापने। स्रामारे प्रबोध तुमि दिवे रे केमने ॥ ५८

श्रामार द्वितीय केहों नाहिक संसारे। विष्णुप्रिया शेलमात्र बुकेर भितरे ॥ ५६ हासिया कहेन प्रभुं सकरुए हिया। मिछा शोके मरे पूर्व ज्ञान पासरिया ॥६० चिल याह शोक किछु ना करिह चिते। निम्मत्सर हइ रह ए सब सहिते ॥६१ दण्डवत करि प्रभु मायेर चरले। प्रबोध करिला तारे कथार विधाने ॥६२ माये प्रबोधिया प्रभु बले हरिबोल। सत्वरे चलिला उठे क्रन्दनेर रोल ॥६३ अद्धैत अवाचार्यं प्रभुर सङ्गे चिल याय। दण्ड दुइ गिया प्रभु पाछे पाछे चाय ॥६४ दाँड़ाइला महाप्रभु ग्राचार्य्य विलम्बे। उत्तरिल ग्राचार्यं काँकलि ग्रबलम्बे ॥६५ वयान विरसं घर्म विन्दु विन्दु ताय। कातर ग्रन्तरे किछु प्रभुरे सुधाय ॥६६ तुमि परदेशे याबे एइ बड़ दुख। ता हते अधिक एक पोड़े मोर बुक ॥६७ श्रापन ग्रन्तर कथा करिये गोचर। निश्चय किहबे प्रभु इहार उत्तर ॥६८ तोर निज जन यत तोमार बिच्छेदे। कान्दये कातर हैया पद अरविन्दे ॥६६ श्रामार पापिष्ठ हिया ना दरबें केने । एकाठ कठिन अश्रु नाहिक नयाने ॥७० श्रामार समान श्रार नाहि दुराचार। तोमार विच्छेदे प्रेम ना उठे ग्रामार ॥७१ ए बोल शुनिया प्रभु हासि कैले कोलें। <sup>कहिंब</sup> इहार तत्त्व शुनं मोरं बोले ॥७२ तोमार प्रेमाय ग्रामि स्थिर हैते नारि। ते कारगी तोर प्रेमा गाँठिते सम्बरि ॥७३

इहा बलि ग्राउलाइला वसनेर ग्रन्थि। प्रेमाय विभोर से ग्राचार्य्य मने चिन्ति ॥७४ नयन सागरे बहे पाँच सात धारा। निर्भर प्रेमाय सम्बेदन नाहि तारा ॥७५ पड़िल ग्रद्धौत प्रभु श्रीचैतन्य बलि। चैतन्य वियोगे गड़ागड़ि याय धूलि ॥७६ देखिलेन महाप्रभु श्रद्धैत विलम्ब। पुन गाँठि बान्वे प्रभु श्रद्धौत सम्बन्ध ॥७७ श्रास्ते व्यस्ते सम्बरण करये ठाकूर। सम्बर्ग कैल तबे ग्राचार्यं चतुर ॥७८ एइ तं कारणे तोर प्रेमा उठे नाइ। तोमार प्रेमाय स्रामि चलिते ना पाइ ॥७६ तोर प्रेमार वश ग्रामि शुनह ग्राचार्य्य। पूर्व सोङरिया विथारह निजकार्य ॥ ५० ए बोल बलिया प्रभु चलिला सत्वर। सकलं वैष्णव गेला ग्रापनार घर ॥५१ कह्ये लीचन दास गोरा ठाकुराल। सन्नयास नहे त बुके रहि गेल शेल ॥ ५२

## षोड्श अध्याय

श्रीनोलाचल यात्रा भाटियारि राग ।

सबारे विदाय दियां चिलला ठाकुर । शून्याकार हैल सब नवद्वीप पुर ॥१ पण्डित श्रीगदाधर ग्रवञ्चत राय । नरहरि ग्रादि जन कत सङ्गे याय ॥२ श्रीनिबास मुरारि मुकुन्द दामोदर । एइ निज जन सङ्गे चिलला ईश्वर ॥३ जगन्नाथ दोलेते देखिब मने करि। सत्वरे चलिला प्रभ बलि हरि हरि ॥४ प्रेमाय विह्वल प्रभु चिल याय पथे। टलमल करे तनु ना पारे हाँटिते ॥ ५ क्षरो शीघ्रगति धाय सिंह पराक्रमे। क्ष सार्वे हह ज्हार देइ बले हरिनामे ॥६ क्षरो नाचे क्षरो गाय सकरुए कान्दे। क्षगो मालसाट् मारे प्रेमार उन्मादे ॥७ ग्ररुण नयने जलधारा ग्रविरल। विपुल पुलके से ढाकिल कलेवर ॥ द क्षिगोक मन्थर गति स्रलीकिक कहे। क्षरो अट्ट अट्ट हासे दाँड़ाइया रहे ॥६ यदि बा कखन भक्ष्य उपसन्न हय। निवेदित नहे बलि किछुइ ना खाय ।।१० अनेक यतने दुइ तिने करे भिक्षा । लोक अनुग्रहे से प्रकाशे लोक शिक्षा ॥११ सब निशि जागरएो लय हरिनाम। डाकिया पड़ये एइ श्लोक गुराधाम ॥१२ तथाहि-

राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां।
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां॥१३

हेराम! हेराघव! हेराम! हेराघव! हेराम! हेराघव! मेरी रक्षा आप करें। हेकृष्ण हेकेशव! हेकृष्ण! हेकेशव! हेकृष्ण! हे केशव! मेरा उद्धार आप करें।

एइ श्लोक सुमधुर स्वरे पड़े पहुँ।
प्रेमानन्दे गदगद हासे लहु लहु ।।१४
दोले जगन्नाथ देखिबारे यात्रिगए।।
प्रभु सङ्गे याय ताहा ग्रानन्दित मन ।।१५
एककाले एकठाँइ यात्रिक समूह।
पथे राखियाछे दानी पापिष्ठ दुरूह ।।१६

ग्रनेक यन्त्रणा दु:ख दिछे ता सवारे। म्रागे गियाछिला प्रभु लेउटे सत्वरे ॥१७ ग्रवधूत गदाधर पण्डित विस्मय। कि कारगो प्रभु पुन लेउटिया याय ॥१८ चिन्तिते चिन्तिते तारा याय पाछे पाछे। कतदूरे देखे दानी यात्री राखियाछे ॥१६ कारण देखिया तारा भेल चमकित। पुलके भरल अङ्ग अति आनन्दित ॥२० यात्रिक देखिया प्रभु करुगा वदन। सत्वरे चलिला मत्त सिंहेर गर्जन ॥२१ प्रभुके देखिया यात्री कान्दे उभराय। त्रास पाइया शिशु येन मार कोले धाय ॥२२ दीन वन जन्तु येन दग्ध दाबानले। सन्तप्त हइया पड़े जाह्नवीर जले ॥२३ प्रभुर चरणे पडि कान्दे यात्रिगण। देखिया पापिष्ठ दानी गरो मने मन ॥२४ एरूप मानुष नाहि जगत भितर। एइ नीलाचेल चन्द्र जानिल ग्रन्तर ॥२५ इहा सबाकारे ग्रामि दिलूँ एत दुख। कि करये नाहि जानि भये काँपे बुक ॥२६ एतेक चिन्तिया मने सेइ महादाती। प्रभुर चरगो पडि बले काकु बागी।।२७ छाड़िलुँ यात्रिकगरा ना साधिब दान। अन्तरे जानिले प्रभु तुमि भगवान् ॥२८ इहा बलि चरगो पड़िया सेइ कान्दे। ताहार माथाय दिल चर्गारविन्दे ॥२६ कम्प गदगद स्वरे नाना स्तव करे। विषयी बलिया घृगा ना करिह मोरे ॥३० ए बोल शुनिया प्रभु मुचिक हासिया। सुखे चिल यान यात्रिगरो छाड़ाइया ॥३१

हेनइ समये कतद्रे एक दानी।
डािकते डािकते ग्राइसे उभ करि पािए।।३२
देखिया ठाकुर ताहे उभ कैल बाइ।
हातसाने सेइ दानी रहे सेइ ठाँइ।।३३
भरभर नयन पुलक कलेवर।
हरे कृष्ण नाम सेइ बले निरन्तर।।३४
देखि नित्यानन्द गदाबरेर उल्लास।
गौराङ्ग चरित्र कहे ए लोचन दास।।३४

### सिन्धुड़ा राग।

एइमते महाप्रभु चिल याय पथे।
येखाने ये देवस्थल देखिते देखिते ॥१
रिह रिह याय प्रभु प्रति ग्रामे ग्रामे।
नर्त्तन करिया सब देवतार स्थाने॥२
एक ग्रदभृत कथा शुन तार माभे।
ये करिला नित्यानन्द ग्रवधूत राजे॥३
नित्यानन्द करे दण्ड दिया गौरहरि।
किछु ग्रागे गेला नित्यनन्द पाछु करि॥४
प्रेमाय विह्वल प्रभु याय महावेगे।
ग्रापना पासरे कृष्ण प्रेम ग्रनुरागे॥५
गदाधर ग्रादि यत जन सङ्गे याय।
देखि नित्यानन्द ग्रारो दूरे पाछु हय॥६

गिंगते गिंगते निताइ याय धीरे धीरे। मोर विद्यमाने प्रभु दण्ड हाते घरे ॥७ सेहेन सुन्दर वेश त्रैलोक्य मोहन। छाड़िया घरिल दण्ड सहिब केमन ॥ द सन्नचास करिल प्रभु मुण्डाइल माथा। चिरदिन रहिबे दारुगा एइ व्यथा ।।६ चिन्तिते चिन्तिते दुःख बाड़िल बिस्तर। भाङ्गिलेन थुइया दण्ड अहर उपर ॥१० भग्न दण्ड तुलिया फेलिल लैया जले। प्रभुरे तरासे पाछु धीरे धीरे चले ॥११ कतक्षरो एकत्र हइला दुइ जने। सुधाइल प्रभु दण्ड ना देखिये केने ॥१२ प्रभुर सङ्कोचे किछ् ना देय उत्तर। विस्मय लागिल प्रभु चिन्तये ग्रन्तर ॥१३ पुनरपि पुछे प्रभु दण्ड थुइले कोथा। दण्ड ना देखिया हियाय पाङ बड़ व्यथा १४ ए बोल श्रुनिया कहे नित्यानन्द राय। तोर करे दण्ड देखि पोड़े मो हियाय ॥१५ सन्नचास करिले एके मुड़ाइले मुण्ड। ताहार अधिक दुख कान्धे कर दण्ड ॥१६ सहिते ना पारि भाङ्गि फेलाइल जले। ये कर से कर गदगद भाषे बले ॥१७ ए बोल श्रनिया प्रभु हैया दुःखित। रुषिया कहिल सब कर विपरीत ।।१८ मोर दण्डे बैसे यत मोर देवगए।। हेन दण्ड भाङ्गि कि साधिले प्रयोजन ॥१६ तुमि सदा उनमत बुद्धि स्थिर नय। बातूलेर प्राय रीत बालक स्राशय ॥२० पाण्डित्य धर्मेते धर्मी नह कदाचित । ग्राश्रम छाडा से कार्य्य कर विपरीत ॥२१

देवता ग्राश्रम पीड़ाय नाहि जान दोष। किछ यदि बलि तबे कर महारोष ॥२२ ए बोल शुनिया नित्यानन्द पहुँ हासे। प्रभुरे कहये किछु गदगद भाषे ॥२३ देवता ग्राश्रम पीड़ा नाहि करि ग्रामि। भाल केल मन्द कैल सब जान तुमि ॥२४ तोर दण्डे बैसे यत तोर देवगगो। कान्ये करि लैया याह सहिब केमने ॥२५ तुमि तार भाल कर श्रामि करि मन्द। कि कारण तोर सने करिब ग्रार द्वन्द्व ॥२६ अपराध कैलुं दोष क्षम एइवार। तोर नामे निस्तारये सकल संसार ॥२७ तोर अधिक पतित पावन नाम तोर। एइ अपराध क्षमा करिबे से मोर ॥२८ नाममात्र निस्तारये जगतेर लोक। सन्नचास करिले भक्तगरो बड़ शोक ॥२६ सेहेन सुन्दर केशे मुण्डाइले माथा। भक्तजन हृदये दारुगा एइ व्यथा ॥३० मोर प्राण पोड़े निरन्तर इहा देखि। हय नय पुछ सर्व भक्त इथे साखी ॥३१ भाङ्गिया फेलिल दण्ड भक्तगरा दुखे। दण्ड नहे शेल से म्राछिल मोर बुके ॥३२ ए बोल शुनिया प्रभु ना दिल उत्तर। विरस वदन किछु हरिष अन्तर ॥३३ नित्यानन्द महाप्रभु सर्व रस जाने । भाङ्गिया फेलिल दण्ड ए लोचन गाने ॥३४

#### भाटियारि राग।

भाइ रे! गोरा गोसाँइर महिमा गुण गाओ ॥मूच्छा आरे भाइया प्राण भाइया रे! संसार बासना ना करिह जगते यावत जीओ, महाप्रभुर चरण ना छाड़िह ॥ घ्रु ॥

एइमते महाप्रभु पथे चलि याय। तबे एक पुण्यक्षेत्र देखिबारे पाय ॥१ ब्रह्मकुण्डे स्नान देखि श्रीमधुसूदन। प्रेमार आवेशे प्रभु आनिन्दत मन।।२ एइमते कतदिन पथे चिल याय। उत्तरिला महाप्रभु ग्राम रेमुगाय ।।३ महापुरी रेमुगाते आछये गोपाल। देखिवारे याय प्रभु ग्रानन्द ग्रपार ॥४ पूर्वे वाराणसी तीर्थे उद्धव स्थापित। ब्राह्म ऐर कृपा छले एथा उपनीत ॥५ इहा बलि पुन:पुन करे नमस्कार। उद्धवेर प्रभु बिलि करे हुहुङ्कार ॥६ नयन सफल ग्राजि देखिल ठाकुर। उद्धव सम्बन्धे प्रेमा बाड़िल प्रचुर ॥७ उद्धव उद्धव बलि डाके ग्रार्त्तनादे। प्रेमाय विह्वल क्षरो भूमे पड़ि काँदे।। प श्ररुण नयाने नीर भरे श्रनिबार। पुलके पूरिल ग्रङ्ग कम्प बारे बार ॥१ उद्धवेर प्रभु बलि प्रदक्षिए। करि। निजजन सङ्गे नाचे बलि हरि हरि ॥१० उथलिल प्रेमसिन्धु वांड्लि उल्लास । प्रेमाय छाइल सब एइभूमि श्राकाश ॥११ आनन्दे देवता सव चाहे अन्तरीक्षे । श्रनिमिख आँखे तारा प्रभुके निरिखे ॥१२ सहस्र नयाने इन्द्र चाहे एक दिंछे। श्रमृत श्रधिक गोरा श्रङ्ग लागे मिठे १३

हेनइ समये सेइ मूरित गोपाल। मस्तक उपरे पुष्प मुकुट ताहार ॥१४ ग्राचम्बिते मस्तकेर मुकुट खसिते। भूमिते पड़िते प्रभु घरिलेन हाते ॥१५ चतुर्दिके लोक सब हरि हरि वोले। आकाश परशे येन प्रेमार हिल्लोले ।।१६ देखिलेन देवगरा प्रभु विश्वम्भर। ग्रद्भुत देखिया तारा प्ररात कन्धर ॥१७ दिनान्त नाचये प्रभु नाहिक विराम। सन्ध्यार समये हैल नृत्य अवसान ॥१८ नाना उपहार द्रव्य कृष्णे निबेदित । प्रभुर सम्मुखे विप्र कैल उपनीत ॥१६ म्रानन्दित महाप्रभु लैया निजगरा। सन्तोषे करिल महाप्रसाद भोजन ॥२० रजनी गोङाय कृष्ण कथाय ग्रानन्दे। प्रभाते चलिला निजगण करि सङ्गे ॥२१ एइमते महाप्रभु पथे याइते याइते। नदी वैतरणी तीरें गेला ग्राचम्बित ॥२२ स्नान पाने सेइ नदी परम पावनी। श्रार ताहे स्नान कैल ठाकुर श्रापनि ॥२३ तवे चिल याय प्रभु परम चतुर। साध बाढ़े देखिवारे वराह ठाकुर ॥२४ याहा देखि सर्वलोक उद्धारे दुकुल । तारे नमस्करि गेला ग्राम याजपुर ॥२५ याँहा यज्ञ कैल ब्रह्मा लेया देवगए। बाह्मगोरे दिल ग्राम करिया शासन ॥२६ महापाप्ती नर यदि सेइ ग्रामे मरे। सर्वेषापे मुक्त हैया शिवरूप धरे ॥२७ शत शत ग्राछे ताहे महेशेर लिङ्ग। तारे नमस्करि याय गौर गोविन्द ॥२=

म्रानन्द हृदये याय विरजा देखिते। विरजा महिमा केबा पारये कहिते ॥२६ कोटि कोटि पातक नाशये दरशने। विरजा देखिल प्रभु हरषित मने ॥३० विरजाके नमस्करि कहिल बचने। देह प्रेमभक्ति मोरे कृष्णेर चरणे ॥३१ एइमत महाप्रभु पथे चिल याय। पितृपिण्ड दान कैल ए नाभिगयाय ॥३२ ब्रह्मकुण्ड जले स्नान कैल हरिषते। देवकार्य्य मारि चले नगर देखिते ॥३३ महा पुण्यस्थान सेइ शिवेर नगर। देखित देखिते प्रभुभ गेल विभोर ॥३४ करिते ना पारि सेइ नगर परिपाटी। त्रिलोचन ग्रादि करि ग्राछे लिङ्ग कोटी ३५ हेनइ समये सेइ श्रीमुकुन्द दत्ता। प्रभुर साक्षाते कहे ये जानये तत्त्व ॥३६ एइ हइतें दानीके नाहिक ग्रार भय। ग्रामि सर्वं जानि दुष्ट ये येखाने रथ ॥३७ ए बोल शुनिया प्रभु मुचिक हासय। कि बलिब तोरे मुइ तुमि महाशय ।।३८ श्रामि त सन्नचास धर्म करियाछि श्राश्रय। दानी कि करिव मोर कह त निश्चय।।३६ शुनिया मुकुन्द किछ भय ना पाइल । तब दुःख देय प्रभु ! तोमारे कहिल ॥४० शुनिया ठाकुर कहें शुनह मुक्रन्द। राखिबे ग्रामार देही यतेक कुटुम्ब ॥४१ तथाहि शान्तिशतके—

घैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। शय्या भूमितलं दिशोऽपि बसनं ज्ञानामृतः भोजनं यस्यैते हि कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्भयं योगिनः ४२ जिनके पिता घेर्य है, माता जिनकी क्षमा है, एवं शान्ति भार्या है, सत्य पुत्र है, दया भगिनी है, मनः संयम, भाता है, भूमि शस्या है, दिक् समूह वसन है, ज्ञानामृत जिनका भोजन है, हे सखे ! कहा यह सब आत्मीय रहते हुये योगिजन का भय किस से होगा ?

शुनिया मुकुन्द भय ना पाइल चिते। कहिल ताहारे प्रभु हासिते हासिते ॥४३ एतदूर पथ पालि ग्रानिले ग्रामारे। इहा बलि गेला प्रभु भिक्षा करिबारे ॥४४ गदाधर ग्रादि करि यत सङ्गिगरा। ठाँइ ठाँइ गेला सबे करिते भिक्षाटन ॥४५ हेनकाले एक दानी राखे ता सबारे। महाक्रोध करि दानी बान्धे मुकुन्देरे ॥४६ सारादिन राखियाछे क्रोध नाहि पड़े। श्रनेक यतने प्रबोधिल सन्ध्याकाले ॥४७ ता सबार ग्राछिल कम्बल एकखण्ड। काड़िया लइल सेइ पापिष्ठ पाषण्ड ॥४८ सन्ध्याकाले सबे भिक्षा करि स्थाने स्थाने । सङ्क्षेत मण्डपे सबे ग्राइला जने जने ॥४६ सेइ त मण्डपे श्रागे श्राछेन ठाकुर। देखि सर्वजन हिया म्रानन्द प्रचुर ॥५० चरणे पड़िया कान्दे श्रीमुकुन्द दत्त । जानिलाम प्रभु तोमार यतेक महत्त्व ॥५१ तोमार सम्मुखे बैल नाहि दानी भय। ताहार लागिया मोर एत दुः व हय ॥ ५२ जानिया ना जानों मुइ तुमि भगवान्। तोमार उपरे ग्रार के साधिब दान ॥५३ तोमार नाहिक भय ए तिन भुवने। तुमि सर्वेश्वरेश्वर केबा तुमा जाने ॥ ५४ तोमारे निर्भय करिबारे कहि कथा। भाल कैल दानी मोर करिल एइ अवस्थापूर ए बोल शुनिया प्रभु गदाधरे पुछे। प्रत्यक्ष कहिल दानी यत करियाछे ॥५६ शुनिया ठाकुर बैल नह उतरोल। भाल हैब बलि मात्र बैल एक बोल ॥५७ सेइ रात्रे सेइ देशे दानीर ईश्वर। स्वप्ने देखा दिल तारे शचीर कोङर ॥५८ क्षीरोद समुद्रे देखे ग्रनन्त शयने। लक्ष्मी सरस्वती करे चरगा सेवने ॥ ४६ ताहार भ्रन्तरे देखे सनकादि गए।। ब्रह्मा स्रादि देव दूरे करये स्तवन ॥६० द्खिया दानीर राजा काँपिब श्रन्तरे। ऐश्वर्यं दुखिया तिहों पडिला फाँपरे ॥६१ विरजा निकटे ग्रासि सन्नचासीर वेशे। मोर भक्ते दुःख दिल तोर सब दासे ॥६२ काँपिल अन्तरे त्रास पाइल अपार। सत्वरे चलिला यथा श्रीगौर गोपाल ॥६३ कतक्षरो सेइखने सेइ दानी वर। प्रभु नमस्करि करे विनय विस्तर ॥६४ तुमि भगवान् क्षीर निधिर निवास। जीव निस्तारिते प्रभु करियाछ सन्नचास ६५ भव घोर अन्धकारेर तुमि से चन्द्रमा। तुमि वेद वेदेर परमतत्त्व सीमा ॥६६ शुनि गोराचाँद हासि बलिला ताहारे। श्रचिराते कृष्ण कृपा करुन तोमारे ॥६७ इहा बलि चरण घरिला तार माथे। प्रेमाय विभोर हैया नाचे ऊर्द्ध्वहाते ॥६८ तारे अनुग्रह करि से देशे राखिला। म्रिधिकार कृष्णभक्ति तारे शिखाइला ॥६६

हेनइ सनये कहे वैष्णब सकल। ग्रनेक यन्त्रगां दिल तोमार नफर ॥७० काड़िया लइल ग्रामा सबार कम्बल। ए वोल शुनिया सेइ सङ्कोच ग्रन्तर ॥७१ नौतुन कम्बल दिल दानीर ईश्वर। सन्तोष हइल तबे सवार ग्रन्तर॥७२ तबे सेइ दीनबन्धु प्रभु नमस्करि। विदाय हइया गेला स्रापनार बाड़ी ॥७३ घरे गिया कृष्ण सेबा करिल ग्राश्रय। संकीत्तंने हरिनामे श्रहनिशि रय। 19४ एइमते सकल रजनी गेल सुखे। प्रातःकाले प्रातःस्नान करिला कौतुके ॥७५ विरजा देखिते प्रभुयाय भ्रारबार। याहा देखि सब लोक तरये संसार ॥७६ विरजाके नमस्करि चलि याय रङ्गे। उठिल कृष्णेर प्रेमा पुलकित ग्रङ्गे ॥७७ चिलला से महाप्रभु सिंह पराक्रमे। क्रमे क्रमे उत्तरिला एकाम्रक ग्रामे ॥७८ सेइ ग्रामे श्राछे शिव पार्वती सहिते। देखिवारे घाय प्रभ् उनमत चिते ॥७६ कतदूर हैते प्रभु देखिला देउल। उत्कण्ठा बाढ़िल चित्ते प्रेमाय ग्राकुल ॥५० देउल उपरे शोभे पताका सुन्दर। शिवलिङ्गमय सेइ एकाम्र नगर॥ ५१ पताका देखिया प्रभु नमस्कार करि। क्रमे क्रमे गिया प्रवेशिला शिवपुरी ॥५२ एक कोटि लिङ्ग आछे एकाम्र नगरे.। हाँटिया चलिते प्रागा हाले काँपे डरे ॥५३ विश्वेश्वर म्रादि करि माछे लिङ्ग कोटि। देखिते सन्देश सेइ नगरेर माटि ॥५४

महाविन्दु सरोवर सर्वतीर्थ जले।

ग्रार नाना पुण्यतीर्थ ग्राछये नगरे।। प्रु
पुरी प्रवेशिया देखे पार्वती शङ्कर।

नमस्कार करि प्रभु प्रेमाय विह्वल।। पर् सर्वजन देखिल से पार्वती महेश।

लिङ्ग दरशने सवार खण्डिलेक क्लेश।। प्रु
महेश देखिया प्रभुर ग्रवश शरीर।

टलमल करे तनु नाहि रहे स्थिर।। प्रकार नयने जल भरे ग्रानिवार।

पुलकित ग्रङ्ग स्तव पड़े वारवार।। दह

तथाहि स्तवः---

नमोनमस्ते त्रिदशेश्वराय भूताधिनाथाय मृड़ाय नित्यं गङ्गातरङ्गोक्षित-बालचन्द्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय सन्तप्तचामीकर-चन्द्र-नीलपद्म प्रवालाम्बुद कान्तिवस्त्रैः सुनृत्य रङ्गेष्टवर प्रदाय कैवल्यनाथाय वृषध्वजाय ६०

गङ्गा तरङ्गाहत अर्द्धचन्द्र जिनका शिरोभूषण है, जो भगवती का लोचनानन्द वर्द्धन कारी हैं, जिन्होंने प्रतप्त स्वर्ण, चन्द्र, नीलपद्म, प्रवाल एवं मेघतुल्य वर्णविशिष्ठ बमन धारण किया है, भक्तवृन्द को बरप्रदानकरने में समृत्सुक हैं मुक्तिद हैं, उन देवदेव भूतेक्वर वृष्य भव्वज श्री महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ

एइमते महाप्रभु पड़े शिव स्तव।
चतुर्द्दिके स्तव पड़े सकल वैष्णाव।।६१
हेनइ समये सेइ शिवेर सेवके।
गन्ध चन्दन माला दिलेन प्रभुके।।६२
शिव नमस्करि प्रभु बाहिरे ग्रासिया।
विश्राम करिला एक गृहे प्रवेशिया।।६३
कृष्णे निवेदित ग्रन्न भोजन करिला।
पथेर ग्रायासे निशि शुतिया रहिला।।६४
शयन समये कृष्ण पादाम्बुज घ्यान।
हेनकाले हृदये करये ग्रनुमान।।६४

शिव महाप्रसाद पाइया भाग्यवशे। भक्षरा करिये हेन ग्राछे प्रति ग्राशे ॥ ६६ एइमते महाप्रभुर अनुमान काले। पाना परसाद लह एकजन बले ॥६७ उठिया प्रसाद पाना लइला ठाकूर। पाना पान करि सुख बाड़िल प्रचुर ॥६८ निज जने दिल ये ग्राछिल ग्रवशेष। भक्षरा करिल सब भकते विशेष ॥ ६ ६ एइमते स्नानन्दे विश्वला सेइ राति। प्रभाते उठिला प्रभु त्रिजगत पति ॥१०० प्रातः क्रिया करि स्नान विन्दु सरोवरे। चलिला ठाकुर नमस्करि महेरबरे ॥१०१ प्रभुर संहति चलि याय भक्तगए। एँइ परसङ्गे कथा कहिब एखन ॥१०२ मुरारिते दामोदरे ये हैल वचन। चुन सावधाने सबे कहिये एखन ॥१०३ मुरारिरे पुछिला पण्डित दामोदर। शिवेर निर्माल्य केने लइला ईश्वर ॥१०४ श्रग्राह्य शिवेर निर्माल्य भृगु शापे। तबे केने परिग्रह कैल कमु ग्रापे ।।१०५ ग्रापने ब्रह्मण्य देव एइ महाप्रभु। जानिया शुनिया स्राज्ञा लिङ्घलेक तभु १०६ मुरारि कहये शुन शुन दामोदर। ग्रामि कि जानिये प्रभुर मरम उत्तर ॥१०७ निज बुद्धि अनुमाने ये कहि उत्तर। तोर मने लय यदि राखिह अन्तर।।१०८ शिवेर सेवक येइ शिव सेवा करे। उच्छिष्ट ना लय हरि हरे भेद करे ॥१०६ ताहारे बाह्यण शाप कहिल ए तत्त्व। श्रग्रद्ध ताहार मित ना जाने महत्त्व ॥११० म्रभिन्न करिया येइ करये सेवन। शिवेर निर्माल्य सेइ करये भक्षरण ॥१११ शिवेर निर्मालय खाय ग्रभेद चरित। से जने ग्रधिक हरि हरेर पिरीत ॥११२ महेश्वर प्रभु सब वैष्यावेर राजा। सेइ भावे येइ जन करे ताँर पूजा।।११३ ताहार हस्तेते शिव करेन भोजन। से प्रसाद खाइले हय बन्ध विमोचन ।।११४ वस्तुतः से महेश्वर प्रभुर गमने। आतिथ्य करिल से परम हर्षमने ॥११५ शाप ग्रादि यत शुन वहिर्म्ख प्रति। सुहद्भावे कैले हय कृष्ण रित मित ॥११६ लोक शिक्षा हेतु प्रभु कैल ग्रबतार। दामोदर बले एबे घुछिल जङ्जाल ॥११७ शुनिया सकल लोक ग्रानिन्दत चित। कहये लोचन दास चैतन्य चरित ॥११८

#### यथा राग्।

बल श्रीकृष्णचैनन्य चाँदेर मधुर नामखानि ॥मूच्छाँ भाइ रे भाइ ! आर नाहि तरिवार तरि ॥ जगत दुर्लभ तार कथा । जगते यावत जीओ श्रवण भरिया पिओ कभु ना छाड़िह गुणगाथा ॥

तवे पुन शुन गोराचान्देर चरित।
वरिखये प्रभु प्रेमा नूतन ग्रमृत ॥१
पथे चिल याय प्रभु निज जन सङ्गे।
देखिल त कपोत ईश्वर महालिङ्गे॥२
ताँरे नमस्करि प्रभु चिल याय पथे।
पुण्यक्षेत्र महातीर्थ देखिते देखिते॥३

तबे से भागंवी नामे नदी भाग्यवती। ताते स्नान कैल निज जनेर संहति ॥४ स्नान समाधिया प्रभु चलि याय पथे। जगन्नाथ मन्दिर देखिल ग्राचिम्बते ॥ १ चन्द्रेर किरगा जिनि उज्जल देउल। पवन चालित ताते पताका रातुल ॥६ नीलगिरि माभे हरि मन्दिर सुन्दर। कैलास जिनिया तेज ग्रद्भुत घवल ॥७ ग्रभिन्न ग्रञ्जन एक बालकेर ठान। देउल उपरे प्रभु देखे विद्यमान ॥ = सबसन हस्ते घन करये ग्राह्वान। देखिया बिह्नल तारे करे परणाम ॥६ भूमिते पड़िल प्रभु नाहिक सम्बत । नि:शब्दे रहिल येन छाड़िल जीवित ॥१० देखिया सकल लोक मूर्चिछत ग्रन्तर। प्रभुप्रभु बलि डाके ना देय उत्तर ॥११ कि हैल कि हैल बिल चिन्ते गरो तारा। किछु ना नि:सरे येन जीयन्तेइ मरा ॥१२ हेनइ समये प्रभु उठिला सत्वर। पुलिकत सब ग्रङ्ग प्रेमाय विभोर ॥१३ देखिया सकल लोक जील पुनर्वार। मइल शरीरे येन जीउर सञ्चार ॥१४ ता सबारे महाप्रभु पुछ्ये वचने। देउल उपरे किछु देखह नयाने ॥१५ नीलमिंगा किरगा बरगा उजियार। तैलोक्य मोहन एक सुन्दर छाग्रोयाल ॥१६ किछु ना देखिया तारा कहये देखिल। पुन मोह याय पाछे ग्राशङ्का हइल ॥१७ पुनेता सबारे प्रभु कहिल उत्तर। देउल ध्वजाय देख बालक सुन्दर ॥१८

प्रसन्न वदने येन पूर्णामृत रूप। ग्रालोल ग्रंगुलि करतल ग्रपरूप ॥१६ ग्रामारे डाकये कर कमल लावण्य। वामकरे वेरणु शोभे त्रिजगत धन्य ॥२० ए बोल बलिया प्रभु चलिला सत्वर। श्रानन्दे चलिल तबे वैष्णव सकल ॥२१ कोटि इन्द्र जिनिया से गौर श्रङ्ग छटा। भलमल करे येन चन्दन दीर्घफोटा ॥२२ गोरा गाय ग्रहंगा बसन उजियार। प्रभातेर सूर्य्य येन वरण ताहार ॥२३ जगन्नाथ मन्दिर देखिया गोराराय। पुनःपुनः परगाम करि चिल याय ॥२४ नयने गलये जल स्रविरल धारे। विपुल पुलके से ढाकिल कलेवरे ॥२५ प्रेमाय विह्वल प्रभु हृदयं सत्वर। उत्तरिल महातीर्थ मार्कण्डेय सर ॥२६ स्तान दान कैल प्रभु ये विधि स्राचार। चिलला सत्वरे तबे करि नमस्कार ॥२७ यज्ञेश्वर नमस्करि स्रति हृष्टमने। उत्कण्ठा हृदये याय सत्वरं गमने ॥२५ पुनरिप जगन्नाय मन्दिर देखिया। पुन परणाम करे भूमिते पड़िया ॥२६ अभोरे भरये दुइ नयानेर नीर। विह्वल हइया कान्दे ग्रारित गभीर 1130 एइमत गोराचाँदेर आरिति देखिया। देखा दिल जगन्नाथ पारिएं पसारिया ॥३१ ग्राइस ग्राइस बलि डाके त्रिजगत राय देखिया विह्वल प्रभु भूमें गड़ि याय ॥३२ म्रानन्दे हासिया किछु कहिल वचन । कृपा कर जगनाय देखिये चरण ॥३३

पुन ना देखिया पुन करये रोदन। पूनरपि देखि श्रति उलसित मन ॥३४ केवल उद्भट प्रेमा पुलकित अङ्ग। हहङ्कार नादे प्रेमा ग्रमिया तरङ्ग ॥३५ प्रेमाय विह्वल प्रभु हृदय सत्वर। उत्तरिला बासुदेव सार्वभौम घर ॥३६ प्रभूरे देखिया सार्वभौम हरिषते। त्वरिते म्रानिया दिल म्रासन बसिते ॥३७ नमो नारायण बलि कैल नमस्कार। राधाकुष्णे शीघ्र मति हउक तोमार ॥३८ प्रभु भ्राशीर्वाद वागी शुनि भट्टाचार्य। बुिफलेन वैष्णव सन्नचासी महाचार्य ॥३६ तबे प्रभु सार्वभौमे कहिल वचन। जगन्नाध देखिवारे उत्कण्ठित मन ॥४० केमने देखिब ग्रामि देवदेव राय। साक्षात करिते मोर सम्भ्रम हियाय ॥४१ ए बोल शुनिया सार्वभौम महाशय। प्रभु ग्रङ्ग निरिखये विस्मित हियाय ॥४२ एतम काञ्चन गौर सुमेरु सुन्दर। नयन चन्द्रमाय मुख करे भलमल ॥४३ सिंहग्रीव कम्बुकण्ठ सुदीर्घ लोचन। म्रजानु लम्बित भूज सब सुलक्षण ॥४४ उज्ज्वल कृष्ऐर प्रेमाय ग्रारति विह्वल । पुलके आकुल अङ्ग करे टलमल ॥४५ देखिया विह्वल सार्वभौम भट्टाचार्य। गिएते लागिला देखि सकल आश्चर्य ॥४६ एरूप मानुष नाहि सकल जगते। देवता भितरे इहा ना पारि गिएते ॥४७ वैकुण्ठ नायकः प्रभु , आइला आपने। एइ सेइ भगवान बुिक अनुमाने ॥४८

एतेक चिन्तिया सार्वभौम महाजन। ग्रापन तनुज देखि कहिल बचन ॥४६ सत्वरे चलह तुमि चैतन्य संहति। सावधाने शुनिबे ये कहे महामति ॥५० श्रीजगन्नाथ महाप्रभु यथाय ग्राछे। सङ्गी सहिते इहाय थोबे तार काछे ॥५१ ए बोल शुनिया तुष्ट हैला गोराराय। चिलला त सार्वभौम तनुज सहाय ॥५२ सिंहद्वारे गिया प्रभु प्रेमे टलमल। धरिते ना पारे ग्रङ्ग प्रेमाय विह्वल ॥ १३ थिर चलिवारे नारे ग्राउलाइल ग्रङ्ग । सावधाने काछे काछे याय सब सङ्ग ॥५४ स्रनेक यतने सिंहद्वारे प्रबेशिला। सेखाने त्वरिते नाटमन्दिरे उठिला ॥१५ गरुड़ेर पाछे रहि थिर दिठे चाय। देखिल श्रोमुखचन्द्र त्रिजगत राय ।।५६ ग्रति उलसित हिया भरल ग्रानन्द। अङ्ग आच्छादिल घन पुलक कदम्ब ॥५७ नयने बहये प्रेमधारा स्रविरल। भ्रापना पासरे प्रेमानन्द परबल ॥ ५ ८ भूमिते पड़िला प्रभु ग्रवश श्रीग्रङ्ग । वातासे खसिल येन सुमेरुर श्रृङ्ग ॥ ४६ प्रेमार भ्रावेशे मूर्च्छा हैल भगवान्। दुइ हस्ते हढ़ मुष्टि मुद्रित नयान ॥६० शिथिल बसन भेल विबश् शरीरे। देखि द्विजगरा गेला देउल बाहिरे ॥६१ श्रासन छाड़िया जगन्नाथ प्रभु तुलि। दोँ हार परशे दोँ हे भेल कुतुहली ॥६२ बाहु बाहु दिया से तखनि कैल कोले। जगन्नाथ सम्मुखे नाचये हरिबोले ॥६३

गौराङ्ग परशे जगन्नाथ प्रेमे भोरा। ग्रासन उपरे तबे बसाइल गोरा ॥६४ नाचे हरि बलि प्रभु शचीर नन्दन। प्रबिष्ट हइला सबे मन्दिरे तखन ॥६५ गदाधर नाचे नरहरि नित्यानन्द। श्रीनिवास दामोदर मुरारि मुकुन्द ॥६६ ग्रार सब भक्तगरा नाचये हरिषे । राधाकानु गुरगगान कीर्त्तन प्रकाशे ॥६७ तबे सबे ग्रनुमानि सङ्गि यत जन। प्रभु लैया ग्राइला सार्वभौमेर ग्राश्रम ॥६८ सार्वभौम घरे प्रभुर सम्बेदन हैल। गुगा संकीर्त्तने प्रभु नाचिते लागिल ॥६६ ऐछन देखिया सार्वभौम भट्टाचार्य। हृदये ग्राह्लाद महा गराये ग्राश्चर्य ॥७० तबे पुन महाप्रभुर नृत्य अवसाने। भिक्षा ग्रामन्त्रण तारे दिल सार्वभौमे ॥७१ प्रसाद ग्रानिते दिल ब्राह्मणेर गरा। प्रभु सङ्गे सार्वभौम करये मिलन ॥७२ इष्ट गोधी करे विद्या जानिबार तरे। तत्त्व जिज्ञासिते किछ् लागिल प्रभुरे ॥७३ तोर जन्म कोथा तत्त्व कहिबे स्रामाय। प्रभु कहे ये कहिले सेइ सत्य हय ॥७४ भट्टाचार्य कहे तुमि कि कह कथन। एक कहि ग्रार कह किसेर कारण ॥७५ प्रभु मौनी वया रहे समुद्र गम्भीर। पुनवरि प्रभुरे जिज्ञासे विष्र धीर ॥७६ तोर माता पिता केबा कह ना स्रामारे। प्रभु कहे सत्य एइ तुमि ये कहिले।।७७ भट्टाचार्य पुनर्वार तथापि जिज्ञासे। कहिबे तोमार कोथा हइल सन्नचासे ॥७८

प्रभुकहे एइ सत्य जानिवे निश्चय। शुनि सार्वभौम मने बड़इ विस्मय ॥७६ बुिकते नारिल किछु प्रभुर निर्ण्य। कोटि सरस्वती कान्त ग्रांखलेर जय ॥ ८० किबा बा ईश्वर किबा बातुल स्वभाव । मने कुण्ठा क्रोध मात्र हैल तार लाभ ॥५१ ग्रानाइल भट्टाचार्य ग्रनेक प्रसाद । उठिल प्रसाद देखि प्रेमार उन्माद ॥ ५२ जगन्नाथ अन्नमहाप्रसाद पाइया। मस्तके बान्धिला प्रभु हासिया हासिया ॥५३ हुङ्कार करिल एक गम्भीर शबदे। ब्रह्माण्ड भरिल से प्रभुर सिंहनादे ॥ ८४ देवता गन्धर्व नर श्रृगाल कुकुर। ग्राइला गौराङ्ग काछे यत नागकुल ॥५५ सबार मुखेते सेइ प्रसाद आनन्दे। देखे गदाधर म्रादि प्रभु नित्यानन्दे ॥ ६६ केहो ना कहिल किछु तत्त्व सब जाने। प्रसाद पाइल सब लैया अक्तगरो ॥८७ निजजन सने अन्न करिल भोजन। हेनकाले श्रीनिवास कहिल बचन ॥ ८८ एक निवेदन प्रभु कहिते डराइ। निर्भये पुछिये तबे यदि आजा पाइ ॥ ६६ प्रसाद पाइया तुमि हासिला से काले । मोर मने हय किछ आछये अन्तरे ॥६० ए बोल श्रनिया प्रभु ग्रधिक उल्लास। कहये अन्तर कथा करिया प्रकाश ।। ६१ कात्यायणी प्रतिज्ञाय प्रसाद हेनधन। श्रृगाल कुकुरे लाय शुनह ब्राह्मण ॥६२ इन्द्र चन्द्र गन्धर्व ब्रह्मादि देवगरो। सबार दुर्लभ वस्तु ना पाइ यतने ॥ ६३

नारद प्रह्लाद शुक ग्रादि भक्तगए। ताहारो दुर्लभ एइ कहिल मरम ॥६४ हेन महाप्रसाद भुद्धये सब जने। कहिल मरम कथा एइ मोर मने ॥६५ हेन महाप्रसाद पाइया येवा जन। म्रज्ञ बुद्धि करिया से करपे भक्षरा ॥ ६६ पूर्व जन्माजित तार आछिल ये धर्म। सेहो नष्ट हय सें शूकरे हय जनम ॥६७ कुकुरेर मुख हैते पड़े यदितमु। ै पाइले खाइबे इथे दोष नाहि कभु ॥६८ तबे महाप्रभु भिक्षा करिला सादरे। ं सन्ध्याकाले गेला जगन्नाथ देखिवारे ॥ ६६ एकदृष्टि हैया प्रभु देखे श्रीमुख। ब्रह्माण्डे ना घरे ताँर अन्तर कौतुक ॥१०० घूप दीप सुकुसुम मनोहर गन्ध। निवेदन कैल विप्र देखिया ग्रानन्द ॥१०१ भलमल तेज देखि ग्रङ्गेर छटाके। एकत्र हइल येन चाँद लाखे लाखे ॥१०२ जिनिया नूतन मेघ ग्रङ्गेर किरण। ताहे अपरूप दुइ दुई कमल लोचन ॥१०३ देखिया ग्रानन्द सिन्धुं डुविला ठाकुर। भूमिते लोटाय प्रेम बाड़िल प्रचुर ॥१०४ सुमेरु पर्वत जिनि सुन्दर शरीर। भूमे गड़ागड़ि याय ब्रानन्दे ब्रधीर ॥१०५ गौराङ्ग किरणे जगन्नाथ हैला गोरा। भावमय हैल देह परम विभोरा ॥१०६ गौरमय बलराम आर पाण्डागरा। भावमय देह सबार हइल तखन ॥१०७ गौराङ्गे तुलिया पाण्डा करिल भ्रारति। श्रिचल ब्रह्मोर काछे सचल मूरति।।१०८

जगनाथ प्रकाश हइला न्यासिरूपे। हेन अपरूप ना देखिल कारो बापे ॥१०६ तबे चित्ते स्थिर प्रभु हैल कतक्षरो। ग्रापन ग्राश्रमे गेला लैया निजग्गो ॥११० एइमने जगन्नाथ देखे तिनबार। दिवारात्रि नाहि जाने ग्रानन्द पाथार ।।१११५ हेनमते निज जन सने कत दिन। कौतुके गोङाय प्रभु प्रेम परवीरण ।।११२ हेनइ समये कथा शुन सावधाने। पुरुषोत्तमे प्रथम प्रकाश येनमने ॥११३ लोकशिक्षा करे प्रभु हैया ग्रकिञ्चन। ना बुभि मानुष ज्ञान करे मूढ़जन ॥११४ समुद्रेर धारे टोटा करि गौरराय। निजजन सङ्गे ताँहा निज गुरा गाय ।।११५ विद्या विमोहित चित्त श्रीसार्वभौम। प्रभुर परोक्ष किछु कहये विभ्रम ॥११६ ब्राह्मण सज्जन यत सम्पूर्ण सभाय। तार मध्ये कहे द्विज ये छिल हियाय ॥११७ महावंशे जन्म न्यासी सुपण्डित नन। तरुण बयसे केने सन्नचास करण ॥११६ ए समये अनुचित सन्नचासेर धर्म। ना बुिमया कैल विप्र एत बड़ कर्म ॥११६ पुनरपि ःसंस्कार करु ग्रापनार। वेदान्त पड़िया करु ग्राश्रम ग्राचार ॥१२० सन्नचासीर धर्म नहे की तंन नर्त्तन। वेदान्त श्रामार ठाँइ करुक श्रवरा ॥{२१ जगन्नाथ यतबार करये भोजन। ततवार सन्नचासी से करये भक्षण ॥१२२ युवाकाले एत भक्षरा ये जन करय। तार काम निवृत्ति केमन मते हय ॥१२३

घर मने पड़े ते इ राधा बलि कान्दे। विपाके पड़िला न्यासी सन्नचासेर फान्दे १२४ एथा गोराचाँद भ्राछे निजजन सङ्गे। कृष्ण कथा स्रालापने प्रेम परसङ्गे ॥१२५ भ्राचिमबते मुचिक हासिला गोरा पँहु। ग्रविरल धारे येन वरिखये महु ॥१२६ जानिया सकल पहुँ चलिला तथाय। सार्वभीम बसि यथा वेदान्त पड़ाय ॥१२७ निज जन सने सेइखाने उपनीत। देखि भट्टाचार्य उठे चमकित चित ॥१२८ बसिते श्रासन दिल सगौरबे श्रानि। ठाकुर मागये विधि कि करिब ग्रामि ॥१२६ तुमि सार्वभौम भट्टाचार्य सब जान। ग्रन्तरे पुछिये तोरे कह त विधान ॥१३० सन्नचास आश्रम धर्म ना बुिक्सये स्नामि। सन्नयास करिल विधि विचारह तुमि ॥१३१ तुमि सर्व तत्त्व वेता वेदान्त वाखान । कि विधान ग्राछे किछु पड़ाह एखन ॥१३२ तरुण वयसे नहे सन्न्यासेर धर्म। कि विधान पाछे पुन उपवीत कर्म ॥१३३ जगन्नाथ प्रसादे मत्त मोरे कराइल। काम शान्ति करिवारे नाहि युबाकाले १३४ घर मने पड़े ते इ कान्दि राधा बलि। कीर्त्तनेर माभे ते इ हइये विकलि ॥१३४ ए बोल शुनिया सर्वभौम भट्टाचार्य। हुदये संकोच महा गणये आश्चर्य ॥१३६ एखनि कहिल कथा निज शिष्य सने। ए सकल कथा न्यासी जानिल केमने ॥१३७ मने श्रनुमान करि लज्जाय पीड़ित। किछु ना कहिल हियाय रहिल विस्मित १३८

तार पर दिने प्रभु सार्वभौम घरे। निज जन सङ्गे गेला ताँरे देखिवारे ॥१३६ वेदान्त पड़ाय सार्वभौम घरे बसि । वेदान्त सिद्धान्त प्रभु पुछे हासि हासि १४० वेदान्त निगूढ़ कथा पुछिल ठाकुर। कृष्ण पादाश्रय कथा ग्रमृत म्रंकुर ॥१४१ वेदे नराकृति ब्रह्म शास्त्रे जानाइले। तुमि ताहा नाहि मान ग्रात्मबुद्धि बले १४२ ब्रह्मार वचन ब्रह्म संहिताते कहे। सच्चिदानन्दमय सेइ महैश्वर्यंमये ।।१४३ रसमय देह तार इयाम कलेवर। म्रार म्रवतार म्रंश कृष्ण पूर्णवर ॥१४४ भागवते एइ कथा व्यास जानाइल। त्मि ताहा नष्ट करि ग्रार मत् बल ॥१४५ राधा पूर्णतत्त्व वस्तु वराह सहिता कहे। ग्रार सव प्रकृति तार नखज्योति हये।।१४६ गौतमीय तन्त्र सनत्कुमार संहिता। राधातत्त्व ताहातेइ ग्राछे विरचिता ॥१४७ वेद ग्रर्थ शास्त्रे लेखे व्यास मुनिवर। व्यास निन्दा करि तुमि पात्रो किबाफल १४८ वृन्दावन धाम कृष्ण स्थान चिन्तामिए। विहार करेन कृष्ण सङ्गेत रमणी ॥१४६ रमगीर शिरोमिण राधा महादेबी। महातत्त्व देव कृष्णा वेदे अनुभवि ॥१५० दोँ हार कीर्तन गाय यत गोपीगए। से कीर्त्तन निन्दा कर तुमि से श्रधम ॥१५१ कीर्त्तन महिमा कथा भागवते कय। ब्रह्महत्या ग्रादि पाप सब नष्ट हय ।।१५२ तेनमते नाम विनाशये पापगिरि। पाछे कृष्ण पाय चिन्तामिण नाम घरि १५३

प्रसाद पाइले कोटि कोटि पाप नाशे। तुमि कह लोभ मोह कामेर प्रकाशे ॥१५४ वैष्णव महिमा सब शास्त्रेर प्रमाणे। तुमि शास्त्र नाहि मान कोन् शास्त्रज्ञाने १५५ शुनि सार्वभीम हैल विस्मित अन्तर। बुिकल मनुष्य नहे एइ न्यासीवर ॥१५६ लज्जाय पीड़ित भेल हृदये तरास। एतकाल नाहि शुनि एमत विश्वास ॥१५७ पड़िल शुनिल यत एत काल धरि। पड़ाइल शिष्यगरो अहङ्कार करि ॥१५८ एतकाले ना शुनिल ए सब सिद्धान्त । एइ महाप्रभु सेइ सरस्वती कान्त ॥१५६ एत अनुमानि सार्वभौम द्विजराज। करजोड़े स्तुति करे बुिकया त काज ॥१६० हेनइ समये प्रभु षड्भुज शरीर। देखि सार्वभौम हैल ग्रानन्दे ग्रधीर ॥१६१ ऊर्द्व दुइ करे घरे घनु ग्रार शर। मध्य दुइ हाते घरे मुरली ग्रघरुं।।१६२ नम्र दुइ करे धरे दण्ड कमुण्डल। देखि सार्वभौम हैला ग्रानन्दे विह्वल ॥१६३ चरगो पड़िया कान्दे विनय विस्तर। स्तुति करे सार्वभौम गदगद स्वर ॥१६४ गदगद स्वरे पड़े सहस्रेक स्तव। चैतन्य सहस्रनाम जाने लोक सब ॥१६५ जय रघुवीर यदुवीर महाशय। जय द्विजवीर गौरसिंह सर्वाश्रय।।१६६ विद्यामदे मत्त हैया तोमा निन्दा कैनु । तोमार ग्रभय पदे मुइ विकाइनु ॥१६७

स्रपराध क्षमा कर जय गौर हरि।
परम दयालु तुमि सबार उपरे ॥१६६
सार्वभौमे कृपा कैल गौर महासिंह।
स्रानन्द बाड़िल सब भक्त महाभुङ्ग ॥१६६
विह्वल हइया पड़े पादाम्बुज पाशे।
कहये लोचन सार्वभौमेर प्रकाश ॥१७०

एइमते म्राछे प्रभु म्रानन्द कौतुके। म्रानन्दे देखये नीलाचलवासी लोके ॥१ ग्रधिक हइल जगन्नाथेर प्रकाश। सबार हृदये सुख परशे ग्राकाश ॥२ चैतन्य चरित कथा के कहिते जाने। सम्बरिते नारि किछु कहिये वदने ॥३ श्रीमुरारि गुप्तबेजा धन्य तिन लोके। पण्डित श्री दामोदर पुछिल ताहाके ॥४ कहिल मुरारि गुप्त श्लोक परबन्धे। ये किछु शुनिल सेइ दो हार प्रसादे ॥ १ शुनिया माध्री लोभे चित उतरोल। निज दोष ना देखिल मन भेल भोर ॥६ ये किछु कहिल निज बुद्धि ग्रनुरूप। पाँचाली प्रबन्धे कहाँ मो छार मुरुख ॥७ सूत्रखण्ड ग्रादिखण्ड मध्यखण्ड साय। शेषखण्ड ग्राछे ताहा कहिंब कथाय ॥ द चैतन्य चरित कथा चैतन्य प्रकाश। मध्यखण्ड साय कहे ए लोचन दास ॥६

# षोड्श अध्याय समाप्त

इति श्रीलोचनदास ठाकुर विरचित "श्रीश्रीचैतन्य-मङ्गल" ग्रन्थे मध्यखण्ड समाप्त ।

# श्रीचैतन्यमङ्गल

~>>>>

## शेषखगड

#### प्रथम अध्याय

#### प्रभुर दाक्षिणात्य भ्रमण

जय नरहरि गदाधर प्राग्ननाथ। कृपा करि कर प्रभु शुभ हिष्टपात ॥१ शेषखण्ड कथा कहि स्रमृतेर सार। शुनिले पाइबे सुखसागर पाथार**॥**२ सार्वभौम भट्टाचार्य ये करिल स्तुति। कतदिन विश्वला कीर्त्तने दिवाराति ॥३ सेतुबन्ध देखिबारे चलिला ठाकुर। कूर्म नामे विप्र देखि देखे कूर्मपुर ॥४ बासुदेव नामे विप्र भ्राछे सेइ ग्रामे। दुइजना सङ्गे देखा हैल एक ठामे ॥ १ प्रभुर दर्शने तारा हइल निर्मल। निरीखये गौरदेह प्रेमाय बिह्वल ॥६ सुमेर सुन्दर तनु बाहु जानु सम। सिंहग्रीवा कम्बु कण्ठ सुदीर्घ लोचन ॥७ देखिते देखिते हिया ग्रानन्द बाड़िल। एइ गौरचन्द्र कृष्ण निश्चय जानिल ॥८

हा हा महाप्रभु बलि पड़िला चरगो। सर्वलोक कान्दे तार प्रेमार क्रन्दने ॥६ तुलिया दो हारे प्रभु कैल म्रालिङ्गने। उपदेश कैल किछु मधुर बचने ॥१० शुन शुन भ्रोहे द्विज बचन भ्रामार कि काजे ग्राइला मही कि कर ग्राचार ॥११ कलियुगे धर्म हरि नाम संकीर्त्तन । प्रकाश करिल कृष्ण नाम महाधन ॥१२ नाम गुएा संकीर्त्तने करह ग्रानन्द । नाचह नाचाह लोक हउ मुक्तबन्ध ॥१३ ए बोल बलिया प्रभु चलिला सत्वर। ग्रापनाके भ्रापे तारा हैला म्रगोचर ॥१४ चिलते ना पारे पथे बाढ़े प्रेमरङ्ग । कतदूर गिया देखे जीउड़ नृसिंह ॥१५ स्मरण हइल पूर्व रहस्य काहिनी 🞼 प्रेमाय विह्वल कथा कहये ग्रापनि ॥१६ शुन शुन सर्वलोक रहस्य भ्रानन्द 🕼 येनमते अवतार जीउड़ नृसिंह ॥१७

कहिब पूर्वेर कथा ग्रपूर्व काहिनी। एकचित्ते शुन सब हैया सावधानी ॥१८ एखाने म्राख्रिल एक पुँडुया गोयाल। कृषि कर्म करे सेइ विहान विकाल ॥१६ शशा नामे खन्द मही कैल उपार्जन। हइल मायाम्बु खन्द बड़इ सम्पन्न ॥२० दिवा राति राखे खन्द नाहि ग्रवसर। ना जानि कखन सेइ याय निज घर ॥२१ एकदिन मने मने करिल विचार। खन्द राखिबारे मुइ कारे दिव भार ॥२२ भाविया करिल हढ़ कृष्गो नियोजिब। तारे नियोजिले ग्रामि ग्रन्य काज पाब ॥२३ कृष्णानाम डाकि खन्दे नियोजिल तारे। तोमार नामेते किछु दिब वैष्णवेरे ॥२४ एइमने आछे पुँड़ा मनेर हरिषे। ग्राचिम्बते देखे खन्द खाइया याय किसे २५ देखिया गोयाला दुःख ग्रनेक भाविला। कृष्ण तुमि खन्द मोर सब नष्ट कैला ॥२६ कान्दिये गोयाला बैल शुन नारायए। के मोर खाइल ख़न्द देखिब नयन ॥२७ इहा बलि कुँड़ेते ग्राश्रय करि रहे। जागिया रहिल सेइ खन्द महामोहे ॥२८ ग्रारदिन रात्रि जागे तृतीय प्रहर। म्राचिमबते म्राइल एक वराह डागर ॥२६ देखिया गोयाला सेइ हैल सावधान। खन्द खाय वराह से सारे दुइ कान ॥३० बन्द खाय लता छिँड़े ग्रापनारसुखे। देखिया गोयाला गुरा दिलेक धनुके ॥३१ खन्द खाम्रो लता छिँड सार दुइ कान। माजि मोर हाते तुमि हाराबे पराण ॥३२

एत बलि सन्धान पूरिया छाड़े वाएा। निर्भरे बाजिल वरा स्मरे राम राम ॥३३ धाइया सन्धाइल पर्वत गुहार भितर। देखिया गोयाला पुँड़ा हइल फाँपर ॥३४ बराह हइया केने स्मरे राम नाम। वराह ना हये एइ सेइ भगवान् ॥३५ एतेक चिन्तिया पुँड़ा कातर अन्तर। गह्वर निकटे गिया कहिछे उत्तर ॥३६ के तुमि के तुमि बले उत्तर ना पाय। तिन उपवास कैल कातर हियाय ॥३७ दया उपजिल प्रभु करुगा निधान। म्राकाश वागीते बैल म्रामि भगवान् ॥३८ ग्रामारे मारिलि तोर कैनु ग्रपचय। चिन्ता ना करिह याह ग्रापनार ग्रालय ॥३६ ए बोल शुनिया पुँड़ा अधिक कातर। उपवासे उपवासे दिमु कलेवर ॥४० एइमने उपवास करिल ग्रनेक। ग्राचिमबते शुनिल गगने ध्वनि एक ॥४१ केने रे स्रबोध पुँड़ा मर स्रकारगो। म्रपराघ नाहि याह म्रापन भवने ॥४२ पुनरिप बले पुँड़ा कातर बचने। तोमारे मारिलुँ ब्रार कि काज जीवने ॥४३ मरिलेह नाहि घुछे ए दोष आमार। ए दोषे उचित हय यमेर प्रहार ॥४४ शुद्ध हैब ग्रार ग्रामि कोन् प्रतिकारे। सबे ग्रामि मात्र वारण मारिल तोमारे ॥४५ ए कोमल गाये तोर व्यथा एत दिल। धिक् धिक् प्राण मोर तोमारे मारिल ॥४६ मोर पितृलोक प्रभु गेल नरकेरे। म्रार लोक नरक याबे ये देखिबे मोरे ॥४७ ए बोल शुनिया वाणी हैल स्रारबार। नाहि अपराध तुष्ट हइलुँ अपार ॥४८ पूर्व जन्मे यत अपराध कैले तुमि। एहो काले तोर पाप सब लेलुँ स्रामि ॥४६ तोर देह मोर देह जानिह सर्वथा। निश्चय ग्रामारे तुमि नाहि दाग्रो व्यथा ॥५० ए बोल शुनिया पुँड़ा कहे कर जुड़ि । तोमार ग्राज्ञाय मुइ बलोँ भय छाड़ि ॥५१ केमने जानिब मुइ घुछिल ए दोष। परसाद साक्षी पाइले हड मो सन्तोष ॥ ५२ ए कथा कहिब ग्रामि राजार गोचरे । एइमत आजा तुमि करिह ताहारे ॥५३ तबे त प्रतीत म्रामि पाइ हिया साक्षी। सब जन जाने तुमि हैले मोरे सुखी ॥५४ तबे पुनरिप ग्राज्ञा करिला ईश्वर। ये बलिला सेइ हवे पाइले तुमि वर ॥५५ ए बोल शुनिया पुँड़ा हरिषत हैया। महावेगे राजद्वारे उत्तरिल गिया॥४६ द्वारीके कहिल ग्रारे शुन द्वारिवर। ये किछु केहिये कह राजार गोचर ॥५७ कहिब ग्रपूर्व कथा लोके ग्रविदित। शुनिया ग्रामारे राजा करिब पिरीत ॥**५**८ ए बोल शुनिया द्वारी राजारे कहिल। राजार ग्राज्ञाय पुँड़ा गोचर हइल ॥५६ दण्डवत करिकहे सब विवरण। श्राद्यपान्त यत कथा कैल निवेदन ॥६० शुनिया त महाराजे विस्मय लागिल । निश्चय करिया कह पुँड़ारे कहिल ॥६१ पुनरिप कहे पुँड़ा करिया निश्चय। सेइखाने चल राजा घुछाह विस्मय ॥६२

ग्रामारे येमत ग्राज्ञा करिला ठाकुर। सेइमत आज्ञा तुमि पाइबे अदूर ॥६३ काजा बले ग्राज्ञा यदि करये ईश्वर । ग्राजन्म हइब ग्रामि तोमार नफर ॥६४ ए बोल बलिया राजा चलिला सत्वर। पदव्रजे गेला यथा पर्वत गभर ॥६५ पर्वत गभर द्वारे एक मन चिते। विस्तर मिनति करे लोटाइया भूमिते ॥६६ द्राबिला ठाकुर ग्राज्ञा उठिल गगने। मिथ्या नहे शुन राजा पुँड़ार बचने ॥६७ तुमि साक्षी हैले पुँड़ा हइल आमार। इहारे से नाहि ग्रार यम ग्रधिकार ॥६८ ए बोल शुनिया राजा नाचये स्नानन्दे । गोयालार चरण घरिया पड़ि कान्दे ॥६९ तुमि मोर गुरु हैया कृष्ण मिलाइला। कृष्ऐर श्रीमुख कथा तुमि शुनाइला ॥७० गोयालार पाये पड़े राग्रीगग सङ्गे। देखिया कृष्णेर दया उपजिल ग्रङ्गे ॥७१ मोर भक्ते जाति बुद्धि ना करिले तुमि। तोरे देखा दिव राजा कहिला त ग्रामि ॥७२ दुग्ध सेचन तुमि कर एइ स्थाने। दुग्धेर सेचने ग्रामा पाबे विद्यमाने ॥७३ ए बोल शुनिया राजा हरिषत चिते। घोषएा। पड़िल राज्ये दुग्ध से म्रानिते ॥७४ प्रभुर ग्राज्ञाय दुग्ध ढाले सेइखाने। आचम्बिते माथार चूड़ादेखे विद्यमाने ॥७५ नानाविघ बाद्य बाजे ग्रानन्द ग्रपार। त्रानन्दे भासये सुख सागर पाथार ॥७६ हरि हरि बोल शुनि चौदिक भरिया। नाचये सकल लोक दु'बाहु तुलिया ॥७७

यत दुग्ध ढाले तत उठये शरीर। उठिल शरीरे देखे ए नाभि गभीर ॥७८ ग्रिधिक ढालये दुग्ध मनेर हरिषे। प्रभु सब भ्रवयव देखिवारे भ्राशे ॥७६ उठिल शरीरे देखे जानु विद्यमान। ना ढालिह दुग्ध ग्राज्ञा भेल परिमारा।।५० तबहुँ ढालये दुग्ध पादपद्म भ्राशे। पदतल दुइखानि ना उठिल शेवे ॥ ८१ हेनकाले स्राज्ञावागाी उठिल गगने। ना उठिब पद ग्रार ना कर यतने ॥८२ ए बोल शुनिया राजा हरिष विषाद। महामहोत्सब करे पाइया परसाद ॥५३ देउल मन्दिर दिल नाना भोगराग। दु'नयान भरि देखे हिया अनुराग ॥ ५४ पुँड़ारे कहिल राजा विनय करिया। तुमि राज्येर राजा हम्रो मोरे कृष्ण दिया ५५ गोप बले ग्रज्ञान हइया बल कथा। राज्य नाहि लब मोरे केन देह व्यथा।।८६ तोते मोते कृष्ण सेवा करिब ग्रानन्दे। कोन् सुख राज्ये राजा छाड़िया गोविन्दे ॥८७ शुनि राजा विनये बलिल करजुड़ि। तुमि स्रामि सेवार हइनु स्रधिकारी ॥ ८८ एइमते आछे राजा मनेर हरिषे। डिङ्गा लैया साधु एक ग्राइला सन्तोषे ॥८६ तार सङ्गे दुइ स्त्री परमा सुन्दरी। सङ्गे याइबारे चाहे देखिते श्रीहरि ॥६० साघु नाहि लय सङ्गे लज्जार कारएो। दुइ स्त्री कान्दे घरि साधुर चरऐ।। ११ तुमि गुरु सङ्गे करि कृष्णरे देखायो। मो दो हार भाग्य नाथ तुमि ना घुचाम्रो १२

साधु बले सङ्गे नाहि लब तो सबारे। प्रसाद ग्रानिब ग्रामि तोरा थाक घरे ॥ ६३ तारा बले तुमि ये कहिले सेइ हय। कृष्णा देखिवारे साध हैयाछे निश्चय ॥१४ तबे साधु क्रोध करि से दो हारे बले। तोरा कृष्ण देख गिया ग्रामि थाकि घरे ६५ शुनि दुइ स्त्री हइल दु: खित् ग्रन्तरे। पति छाड़ि कृष्ण भिज एइ से विचारे ॥६६ चिलला सुन्दरी तारा पतिरे छाड़िया। दया हैल गोविन्देर एकान्ति देखिया ॥६७ साधुर हृदये प्रभु सञ्चारिला दया। स्त्रीयरे देखये साधु तबे से श्रासिया ॥६८ धिक् धिक् ग्रामि छार पापिष्ठ हृदय। हेन स्त्रीये ग्रसम्मान युक्ति भाल नय ॥६६ साधु बले चल सङ्गेलब तो सबारे। परम पवित्र तोरा पुण्य कलेवरे ॥१०० स्वामीर सौभाग्य यार नारी कृष्ण वृत । ग्रिवल पूजित सेइ परम महत्व ॥१०१ ठाकुर देखिते तबे आइला सम्रोदागर। दुइ नारी लैया गेला मन्दिर भीतर ॥१०२ प्रभु नमस्करि साधु भै गेल बाहिरे। साधु बाहिर हैल द्वार लागिल मन्दिरे १०३ लेउठिया देखे दुइ नारी नाइ पाशे। मन्दिर भितरे तारा प्रभुके सम्भाषे ॥१०४ बुिमया ले साधु स्तव करे उचनादे। द्रविला ठाकुर तारे कैला परसादे ।।१०५ 🧳 घुचिल मन्दिर द्वार देखे दुइ जन। पाषारण हइया प्रभुर पाइयाछे चररा ॥१०६ पति छाड़ि कृष्णपति लभिवारे गेल। ते कारणे कृष्णपति सुदृढ़ पाइल ॥१०७

निजभाग्य मानि पाये पड़े सम्रोदागर।
परसाद करे प्रभु बले माग वर ॥१०८
चरगो पड़िया साधु करे परगाम।
वर मागोँ मोर नामे हउ तोर नाम ॥१०६
मा बापे थुइल तार नाम से जीयड़।
ग्रापनार नामे प्रभु नाम मागे वर ॥११०
जीयड़ नृसिंह नाम तेँइ परकाश।
ग्रानन्दे कहये गुण ए लोचन दास ॥१११

#### सिन्धुड़ा राग।

तबे महाप्रभु जीयड़ नृसिंह देखिया। चलिला त परिंदने से दिन विञ्चया ॥१ चिल याय पथे प्रेम परवश चित। विद्या नगरे प्रभु भेल उपनीत ॥२ रत्नमय पुरी सेइ विद्यानगर। नगर देखिया तुष्ट हैल न्यासीवर ॥३ विषयीर मुख प्रभु नाहि देखे कभु। श्राचिमबते राजद्वारे उत्तरिला प्रभु॥४ राजा गोदावरी स्नान करि विप्र सङ्गे। म्रन्तपुरे म्रासि कृष्ण सेवा करे रङ्गे ॥५ प्रभु श्रासि हेनकाले द्वारे श्रागमन। परम सुन्दर कान्ति मदन मोहन ॥६ राजार दुयारे गिया द्वारीके कहिल। राजपुत्र कोथा भ्राछे निभृते पुछिल ॥७ प्रभुके देखिया द्वारी परगाम करे। एइ भगवान् हेन मने मने बले ॥ प प्रभु कहे राजपुत्रे जानाह वचन। ताहार निमित्ते मोर एथा श्रागमन ॥६

चिलल त द्वारी राजपुत्र यथा आछे। निज ग्रन्तपुरे यथा देवता पूजिछे ॥१० परगाम करि द्वारी जानाय बचन। एक महामति गोसाँइ द्वारे आगमन ॥११ ए बोल शुनिया राजा ना बलिल किछु। तरासे द्वारी से पलाइया याय पाछु।।१२ द्वारेते ग्रासिया द्वारी करे निवेदन। जानाइते ना पारिल तोमार बचन ॥१३ देवता पूजये राजा निज स्रन्तःप्रे। काहार शकति तथा याइबारे पारे ॥१४ ए बोल शुनिया प्रभु हासे मने मने। यथा पूजा करे तथा चलिला आपने ॥१५ एक ग्रंशे द्वार रहे ग्रार ग्रंशे याय। यथा पूजा करे सेइ रामानन्द रायः॥१६ ध्यान करे कृष्णे राजा देखे गौरचन्द्र। पुनरपि ध्यान करे जिप महामन्त्र ॥१७ पुनरपि सेइ गौर देखये नयने। कि हैल कि हैल बिल गरो मने मने ॥१८ पुनरपि घ्यान करे सुदृढ़ हियाय। पुनरपि गोरचन्द्र हियाय सान्ध्याय ॥१६ कि कि बलि ग्राँखि मेलि चाहे चारिभिते। गौर चन्द्र न्यासीवर देखिल साक्षाते ॥२० सन्यासी देखिया राजा उठिला सम्भ्रमे। चरण वन्दना करि नेहारये क्रमे ॥२१ ग्रापाद मस्तक प्रभुर नेहारये अङ्ग । गौर ग्रङ्ग देखि हियाय उपजिल रङ्ग ॥२२ विस्मय लागिल न्यासी ग्राइला कुमते। प्रभुरे पुछिला किछु हासिते हासिते ॥२३ मोर अभ्यन्तरे तुमि आइला केमने। बड़ भाग्ये देखिलाम तोमार चरणे ॥२४ प्रभु कहे तुमि केने ना चिन ग्रापना। श्रामारे ना चिन ग्रामि निते ग्राइलुँ तोमा २५ एइरूपे बले प्रभु मधुर वचने। श्रामारे ना चिन श्रामि नन्देर नन्दने ॥२६ ए बोल गुनिया राजा छलछल ग्रांखि। सेइरूप देखाग्रो तबे हिया पाइ साक्षी ॥२७ ए बोल जुनिया प्रभुर ग्रट्ट ग्रट्ट हास। स्रापना चिनाय प्रभु करे परकाश ॥२८ ये छिल सेखाने कृष्णा श्वेत रक्त द्युति। सकल देखाय एक गौर मूरति॥२६ कंषित ए दशवान काश्चन वरए। तांहा छाड़ि हैला प्रभु श्याम सुचिक्कण ॥३० कानडा क्स्माकृति ग्रें के र किरण। मयूर शिखण्ड शिरे मुरली वदन ॥३१ नाना ग्राभरण ग्रङ्गे चिकनीया काला। पीतबस्त्र परिधान गले वनमाला ॥३२ ताहा देखि महाराज आनिन्दित मन। पूनरपि हैला प्रभु गीर वरए। ॥३३ पशु पंक्षी वृक्ष ग्रार यतं लता पाता। गौर ग्रङ्ग छटाय भलमल करे तथा ॥३४ देखिया बुभिल काज रामानन्द राय। प्रेमाय विह्वल घरे निज प्रभु पाय ॥३५ पुनवरि हैला प्रभु श्याम कलेवर। त्रिभङ्ग मुरली मुख पीताम्वर धर ॥३६ राधा वामे परमा सुन्दरी महाज्योति। चौदिके बेढ़िया गोपी बराज़ युवती ॥३७ वन्दावने रतन मन्दिर सिहासने। देखे राजा परम ग्रानन्द 'राघा सने।।३८ पूनर्वार हैला प्रभु गौराङ्ग मूरति । ग्रंहरा ग्रम्बर ग्रङ्गे येन महामति ॥३६ चरणे पिंडला राजा अवश शरीर।
करे धरि लैया प्रभु भै गेल बाहिर ॥४०
ए प्रकाश देखिल से राजा आचिम्बत।
दशदिन छिल प्रभु राजार सहिते ॥४१
अनेक हइल कृष्ण कथा तार सने।
विस्तारि कहिते ताहा अनन्त ना जाने ॥४२
अनन्त चैतन्य लीला वेद अगोचर।
कोनो लीला कोनो भक्ते करेन विस्तार ॥४३
आद्योपान्त कहिते शकति आछे कार।
लिखिते लिखिते ग्रन्थ हये त विस्तार ॥४४
राय रामानन्दे आर प्रभुते मिलन।
गौरा गुणगाथा गाय ए दास लोचन ॥४५

#### श्रीराग।

पाप ताप हर हर यम भय। जय शचीनन्दन जय जय जय।। ध्रु॥

तबे महाप्रभु सेइ आनन्द कौतुके।
चिलते आनन्द देह भरिल पुलके ॥१
एइमते क्रमे क्रमे पथे चिल याय।
गोदावरी करि पञ्चवटीते साम्भाय ॥२
एइ महापुण्य तीर्थं पञ्चवटी नाम।
याहाते आछिला सेइ लक्षण श्रीराम ॥३
पञ्चवटी देखि प्रभु प्रेमे अचेतन।
श्रीराम लक्ष्मण बिल डाके घने घन ॥४
एइखाने कुँडेघर बान्धिला लक्ष्मण।
मृग मारिवारे राम करिला गमन ॥५
श्रीराम उद्देशे पाछे चिलला लक्ष्मण।
एइखाने सीता हरि निलेक रावणा ॥६

इहा बलि कान्दे प्रभु प्रेमाय विह्नल। मार्मार्बले प्रभु बले घर् घर् ॥७ लक्ष्मगा लक्ष्मगा बलि डाके उभराय। सीता सोङरिया कान्दे अवश हियाय ॥ ८ सङ्गर सङ्गतिगए। प्रबोधिते नारे। ग्रापनेइ महाप्रभु ग्रापना सम्बरे॥६ तबे ग्रारदिने पथे चलिला ठाकुर। क्रमे क्रमे उत्तरिला कावेरीर कूल ॥१० कावेरीर तीरे देखि श्रीरङ्गनाथ। देखिया प्रेमाय नाचे निज जन साथ ॥११ तथाय त्रिमल्ल भट्ट ठांकुरे देखिया। निरीखये गौरग्रङ्ग विस्मित हइया ॥१२ देहेर किरण ग्रार प्रेमार ग्रारम्भ। कदम्ब केशर जिनि पुलक कदम्ब ॥१३ सर्वलोक जिनि तनु येहेन सुमेरु। प्रेमफल फुले भरियाछे कल्पतरु ॥१४ हरि हरि बलि डाके अति उचनादे। देखिया चौदिक भरि सब लोक काँदे ॥१५ ऐछन देखिया से त्रिमल्ल भट्टाचार्य। कौतुके सकल कथा जानिल से आर्य ॥१६ एइ सेइ भगवान् कभु नहे स्रान। निश्चय जानिल एइ सर्वजन प्रागा ॥१७ एतेक जानिया से त्रिमल्ल भट्टराय। श्रापन श्राश्रमे से प्रभुरे लैया याय ॥१८ तार बाड़ी गेला प्रभु प्रथम आषाढ़े। सर्वजीवे कृष्णभक्ति दिने दिने बाढ़े ॥१६ सेइखाने रथयात्रा कैल दरशन। रथ ग्रग्ने नृत्य कैल श्रीशची नन्दन ॥२० श्रावरो याकिया प्रभु करिल भुलना। नाम गुरा संकीर्त्तने नाचे सर्वजना ॥२१

भावें थाकिया कृष्ण जन्मयात्रा कैल ।
गोपवेशे गोराचाँदेर बहु मृत्य हैल ॥२२
ग्राश्विने थाकिया प्रभु शचीर नन्दन ।
भक्तगण लैया करे नाम संकीर्त्तन ॥२३
भट्टप्रेमे महाप्रभु तार वश हैया ।
चातुर्मास्य वश्चिल बड़ प्रीति पाइया ॥२४
चातुर्मास्य रहि प्रभु चिलला त्विरते ।
पथे देखा परमा नन्द पुरीर सहिते ॥२५
दो है दो हा देखि तुष्ट हैला दुइजन ।
निरिखते दो हाकार भरये नयन ॥२६
तबे से परमानन्देर हैल स्मरणे ।
गुरु माधवेन्द्र पुरी ये बैल बचने ॥२७

## तथाहि वायुपुराणे-

कले: प्रथम सन्ध्यायां लक्ष्मीकान्तो भविष्यति । दारुत्रह्म-समीपस्थः सन्न्यासी गौरविग्रहः ।।२८ कलियुग के प्रथम सन्ध्या में अर्थात् द्वापर युग के अन्त एवं कलियुग के प्रारम्भ में लक्ष्मीपति श्रीनारायण गौरमूत्ति धारणकर सन्न्यास ग्रहण पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्रस्य श्रीजगन्नाथ के समीप में अवस्थान करेंगे।

कलियुगे संकीर्त्तन धर्म राखिवारे।
जनिमव कृष्ण प्रथम सन्ध्यार भितरे ॥२६
गौर दीर्घ कलेवर बाहु जानु सम।
सिहग्रीव गजस्कन्ध कमल लोचन ॥३०
करुणा सागर प्रभु प्रेमार ग्रावास।
निज करुणाय प्रेम करिब प्रकाश ॥३१
मोर भाग्य नाहि मुद्द देखिब नयने।
तोर देखा हैले मोरे करिह स्मरणे ॥३२
सेइ एइ गुरुवानय मनेते पहिल।
एइ सेइ भगवान निश्चय जानिल ॥३३

'माधवेन्द्र' बिल बिल करिल स्मरण ।
तबे त ग्रानन्द मने करये क्रन्दन ॥३४
'माधवेन्द्र' कीर्त्तन शुनिया प्रभु नाचे ।
हिर हिर बिल भक्त नाचे काछे काछे ॥३५
क्षणे हुहुङ्कार देइ परम ग्रानन्दे ।
माधवेन्द्र बिल प्रभु प्रमानन्दे कान्दे ॥३६
एतदिने मोर सन्नचास सफल हइल ।
माधवेन्द्र घ्विन मोर कर्णो प्रवेशिल ॥३७
तबे परणाम करे परमानन्द पुरी ।
कि कर बिलया प्रभु तोले हाते घरि ॥३६
गाढ़ ग्रालिङ्गन कैल परम सन्तोषे ।
चिलला ठाकुर कहे ए लोचन दासे ॥३६

धानशी राग।

गोराचाँद जीवन आमार। गोराचाँद पराण आमार रे॥ ध्रु॥

श्रार अपरूप कथा शुन सावधाने।
पथे चिल याइते सप्तताल विमोचने।।१
सप्तताल तरु सेइ श्राछे सेइ पथे।
देखि श्राचेम्बिते प्रभु लागिला हासिते।।२
धाइया गिया सप्त तरु करिला परशे।
जय जय घ्विन तबे उठिल श्राकाशे।।३
मुनि शापे छिल से गन्धर्व सातजन।
प्रभुर परशे तारा पाइल मोचन।।४
जोड़ हस्त करि तारा दण्डवत कैल।
दिव्यदेह पाइया सबे वैकुण्ठे चिलल।।१
देखिया सकल लोक करे नमस्कार।
सबे बले एइ न्यासी राम श्रवतार।।६

तबे सेइ महाप्रभु पथे चिल याय। म्रानन्दे विभोर हैया हरिगुरा गाय।।७ प्रेमार स्नानन्दे नाहि जाने पथश्रमे। सेतुबन्धे उत्तरिला पथ क्रमे क्रमे ॥ = सेत्बन्ध गिया देखे रामेश्वर लिङ्ग। म्रानन्दे नाचये प्रभु येन मत्त सिंह ॥६ लिङ्ग प्रदक्षिण करि करे नमस्कार। सेत्रबन्ध देखि हरि बले बारबार ॥१० म्रनुरागे कान्दे डाके श्रीराम लक्ष्मरा। कखन आवेशे डाके अङ्गद हनुमान ॥११ क्षरोक ग्रावेशे डाके सुग्रीव मोर मित। क्षरो विभीषरा बलि डाके विपरीत ॥१२ प्रेमाय विह्वल दिक्विदिक् ना जाने। सेतुबन्ध देखि नाचे सब भक्त सने ॥१३ एइमते दिवानिशि ना जाने श्रापना। लेउटिते महाप्रभुर बाढ़िल करुगा ॥१४ कमे कमे तबे प्रभु लेउटिया आसि। पुन चतुर्मास्य गोदावरी तीर्थे बसि ॥१५ पुनरपि उड्देशे म्राइला ठाकुर। जगन्नाथ भावे प्रेमा बाढ़िल प्रचुर ।।१६ तवे त देखिला प्रभु श्रीग्रालालनाथ। विष्णुदास उड़ियारे कैल ग्रात्मसाथ ॥१७ जगन्नाथ देखि प्रभु हैला कुतूहली। सघने तुलिया बाहु बले हरि हरि ॥१८ पुरुषोत्तमे ग्रासि प्रभु ग्राछे महासुखे। कहये लोचन बड़ ए ग्रानन्द लोके ॥१६ द्वितीय अध्याय प्रभुर वृत्वावन दर्शन।

बराड़ी राग। धूलाखेलाजात।। एखन कहिब कथा शुन गोरा गुरागाथा त्रिजगते ग्रति ग्रनुपाम। मने मने बान्धे ग्रालि मुकुता प्रवाल ढालि सन्नचासी नृसिंहानन्द नाम ॥१ सुवर्ण मिएा माणिक्ये दिव्यरत्न चारिरिके मने मने बान्धये जाङ्गाल। मथुरा पर्य्यन्त गिया कृष्णे समर्पिब इहा हेनकाले प्रत्यासन्न काल ॥२ ना हैल जाङ्गाल साय रहिल दुःख हियाय मने मने करे अनुताप। कानाइर नाट्शाला पर्यन्त हइल जाङ्गाल अन्त सन्नचासीर वैकुण्ठ हैल लाभ ॥३ ए कथा ग्राछिल चिते चले प्रभु ग्राचिम्बते ना जानि कोथारे चलि याय। क्रमेक्रमे चिल याइते कानाइर नाट्शाला हैते पुन लेउटिला गोराराय ॥४ ए कथा वेकत नहे परमानन्द पुरी कहे कह प्रभु! इहार कारए। भ्राद्योपान्त यत कथा ताहारे कहिल तथा मन:कथा सिद्धिर कारण ॥ १ पुरुषोत्तम स्रादि स्रन्त मथुरापुरी पर्यन्त स्वर्ण माणिक्ये दिब स्रालि । सन्नचासीर एइ हिया ए मोर जाङ्गाल दिया चिल याबे गोस वनमाली ॥६ शुन शुन सब जन - सावधाने दिया मन

श्रीगोराचाँदेर परकाश ।

मनःकथा नृसिंहानन्द सिद्ध कैल गौरचन्द्र गुरा गाय ए लोचन दास ॥७

#### श्रीराग ।

गोराचाँद नारे हय । विहरइ निलाचल माझे ।।ध्रु॥ तबे नीलाचले प्रभु भक्तगण सङ्गी। कीर्त्तन विलास करे ग्राछे नाना रङ्गे ॥१ ग्रनेक भकतगण मिलिला तथाय। प्रेम विलसये प्रभु नाचये नाचाय॥२ नानादेशे स्राछिल यतेक भक्तगरो। क्रमे क्रमे मिलिलेन चैतन्य चर्गो ॥३ ग्रानन्दे ग्राछये प्रभु नीलाचल वासे । कहिब सकल पाछु ग्रनेक प्रकाशे॥४ मथुरा चलिब मनःकथा ग्राचिम्बत । उत्कण्ठा बाढ़िल हिया उनमत चित ॥५ चलिला मथुरा पथे चैतन्य ठाकुर। पथे याइते प्रेमानन्द बाढ़िल प्रचुर ॥६ ग्रनुरागे धाय प्रभु राङ्गा दुइ ग्राँखि। सिंहेर गमने घाय देखिया नादेखि ॥७ सङ्गर सङ्गतिगरा नाः पारे हाँटिते। कतदूरे याय प्रभु डाकिते डाकिते ॥ = भारिखण्ड पथे प्रभु चिलला सत्वर। कान्दाइला पशु पक्षी वृक्षादि प्रस्तर ॥६ गौराङ्ग बेढ़िया मृग व्याघ्रगण नाछे। हिंसा नाइ सबे सुखे नाचे प्रभु काछे ।।१० बनजन्तुगरो सबे कृतार्थं करिया। चिलला गौराङ्ग पथे प्रेम विनोदिया ॥११

क्रमे क्रमे उत्तरिला तीर्थ वाराणसी। अनेक आछ्ये तथा परम सन्नचासी ॥१२ विश्वेश्वर नमस्करि चलि याय पथे। प्रयागे माधव देखि हरिषत चिते ॥१३ रूप सनातन गोसाँइ प्रभुरे मिलिला। अनुग्रह करि तारे शक्ति सश्चारिला ॥१४ तथा वेग्गी स्नान करि देखि ग्रक्षयवठ। यमुनाते पार हैला स्रागरा निकट ॥१५ देखिला अद्भुत से रेगुका नामे ग्राम। ग्रवतार कैला येइ स्थाने परशुराम ॥१६ तथा वृन्दावन मुखे यमुना विमुखी । देखिया विह्वल प्रभु प्रेम सुखे सुखी ॥१७ राजग्रामे गिया पारे देखये गोकुल। सम्बरिते नारे हिया भै गेल ग्राकुल ॥१८ हिया सम्बरिल प्रभु अनेक यतने। ग्रानन्द विह्वल पारे देखे महावने ॥१६ चलिते चलिते ग्रार गिया कतदूर। सुनिकट हैल येइ देखे मधुपुर ॥२० मध्पुरी देखि प्रभु उनमत चित। प्रेमाय बिह्नल येन नाहिक सम्वित ॥२१ स्रक्र सक्र बलि भूमिते पड़िला। माथुर विरह भावे मूच्छित हइला ॥२२ दिवानिशि नाहि जाने श्राछे सेइखाने। सम्बेदन नाहि प्रभुर भेल तिनदिने ॥२३ गतागति करे लोक देखये आश्चर्य। कृष्णदास नामे एक स्राछे द्विजवर्य्य ॥२४ प्रभूरे देखिया सेइ गए। मने मने। कोथा हैते भ्राइला सेइ पुरुष रतने ॥२५ बड भाग्ये देखिलाम इहार चरणा। एइ शुक प्रह्लाद कि हेन हेन लय मन ॥२६

भेमाय विह्वल प्रभु पुछिल ताहारे। कि नाम तोमार हय शुन द्विजवरे ॥२७ ब्राह्मरा कहये शुन शुन न्यासीवर। कृष्णदास नाम मोर कहिल उत्तर ॥२= ए बोल शुनिया प्रभुर ग्रट्ट ग्रट्ट हास। कृष्णेर सकलि जान तुमि कृष्णदास ॥२६ जुड़ाइल देह मोर तोमार सम्भावे। तुमि देखाइवे येथा ये ग्राछे विशेषे ॥३० मथुरा मण्डल ए कृष्णेर श्रन्तरीगा। सकल जानह तुमि भकत प्रवीगा ।।३१ येखाने ये कैल कृष्ण सब तुमि जान। मथुरामण्डल मोरे देखाग्रो स्थाने स्थान ३२ द्विज कहे सब स्थान ना जानिये श्रामि । द्वादश वनेर कथा सबे स्नामि जानि ॥३३ ए बोल शुनिया प्रभु प्रेमानन्दे भासे। ताहार हृदये शक्ति करिला प्रकाशे ॥३४ महानन्दे बले ग्रामि सब देखाइब। कृष्ण जन्म हैते कंस बध शुनाइब ॥३५ द्विज कहे शुन शुन शुन महाशय। नन्देर नन्दन तुमि जानिल निश्चय ॥३६ तोमार दर्शने मोर व्रज दरशन। ब्राचिम्बते सब मोर हैल सङर्ग ।।३७ देलाब येखाने येबा स्थानेर मरम। येखाने बा भगवान् जनम करम ॥३८ ए बोल शुनिया गौर हरिष हियाय। कृष्णदासे कोले करि कृष्ण गुरा गाय ॥३६ सें दिन बंश्चिला कृष्णदासेर ग्रालये। मयुरा मण्डल कथा सर्वरात्र कहे ॥४० मथुरा मण्डल मध्ये यमुना भाग्यवती। याहार दुकूले कृष्ण विहरे पिरीति ॥४१

यमुनार पूर्वकूले ग्राछे पाँच वन। पश्चिमेते सात वन कहिल कथन ॥४२ कृष्गोर विहार एइ द्वादश वने। भक्त विना केहो इहार मरम ना जाने ॥४३ कंसेर सदन एइ यमुना पश्चिमे। ताहार उत्तरे वन वृन्दावन नामे ॥४४ मथुरा हइते सेइ योजनेक पथे। ग्रनेक रहस्य कथा कहिब ताहाते ॥४५ कुमुद नामे वन ग्राछे ताहार नैऋ ते। सम्रोया योजन हयं मथुरा हइते ॥४६ खदिर नामे वन ग्राछे ताहार दक्षिरो । देड़ योजन पथ सेइ मथुरार सने ॥४७ तालवन ग्राछे प्रभु दक्षिए। मथुरार। ग्रर्द्ध योजन भूमि मथुरा ताहार ॥४८ एक नदी धारा ग्राछे मानस गङ्गा नामे। वृन्दावन पिंचमे से मथुरा ईशाने ॥४६ काम्यवन हइते मध्वनेन उद्देश। कालीदह पिकचमे यमुना परबेश ॥५० सरस्वती नामे एक धारा भ्राछे ताते। मथुरा उत्तर से प्रवेश यमुनाते ॥ ४१ मथुरार पिक्चमे स्राछे गोवर्द्धन गिरि। श्राट योजन से मथुरा हइते धरि।। ५२ कहिब से काम्यवन गोवर्द्धन पश्चिमे। मथुरा हइते म्राट योजन लोके गरो।। १३ बहुला नामे वन ग्राछे मथुरा ईशाने। मानस गङ्गार पार से दुइ योजने ॥५४ एइ सातवन से पश्चिमे यमुनार। कहिब त*े* पूर्वकूले पाँचवन आर ॥**५५** महावन नामे वट यमुना निकटे। मेथुरा हइते सेइ योजनेक बाटे ॥४६

विल्व नामे वन ग्राछे पश्चिमे ताहार। श्रर्द्ध योजन से मथुरा हइते पार ॥५७ ताहार उत्तरे ग्राखे लोह नामे वन। भाण्डीर नामे वन ग्राछे ताहार ईशान ॥५८ एकत्रइ दुइ वन यमुनार कूले। महावन हैते लोके ग्राट योजन बले ॥५६ एत त द्वादश वन मथुरा मण्डल। कृष्णेर विहार स्थान देखाब सकल ॥६० एइमते कथालापे प्रभात हैल। ये विधि ग्राछिल प्रभु प्रातःक्रिया कैल ॥६१ उत्कण्ठा हृदये कृष्णदासे दिल डाक । देहके जिनिया से अधिक अनुराग ॥६२ देखिते चलिलां गौर मथुरा मण्डल। ग्रापने ईश्वर कृष्णदासे करे छल ॥६३ कृष्णदास कहे प्रभु इथे कर मन। पुरीर तिनदिके देख गड़ेर पत्तन ॥६४ पूरुवे यमुना नदी बहे दक्षिण मुखे। उत्तर दक्षिण द्वार गड़ेर दुइ दिके ॥६५ कंसेर ग्राबास देख पुरीर नैऋंते। पुरुवे उत्तरे दुइ दुयार ताहाते ॥६६ बसिवार चौतारा देख वाड़ीर उत्तर। पुरीर वायुकोगो देख हेर कारागार ॥६७ मूत्रस्थान हेर देख इहार दक्षिगो। विवरि कहिये किछु शुन सावधाने ॥६८ कंस भये बसुदेव लैया यान पुत्र। ग्राचम्बित कृष्ण तार कोले कैल मूत्र ॥६९ सेइलाने बसुदेव बसिला सत्वर। प्रस्नाव करिला कृष्ण द्रविल पाथर ॥७० मूत्रचिह्न रहिल ए पाषाण उपरे। मूत्रस्थान ते इ लोके बोलये इहारे ॥७१

ृहहार उत्तरे देख उद्धवेर घर। ए बोल शुनिते प्रभुर गले दुइ धार ॥७२ कण्टिकत भेल ग्रङ्ग ग्रापाद मस्तक। कदम्ब केशर जिनि एकटि पुलक ॥७३ एइ उद्धवेर घर मुइ म्राल् एबे। एथा ये करिल कृष्ण कहि अनुभवे ॥७४ एइखाने कृष्ण ग्रार उद्धबेते कथा। शुनियाछि हेन वासोँ मने लागे व्यथा ॥७५ ए वोल बलिते प्रभु चाहे चारिदिके। तबे कह कृष्णदास कहे अनुरागे ॥७६ उद्धवेर पूर्वे देख रजकेर घर। मालाकार वास देख पूरुबे इहार ॥७७ इहार दक्षिगो देख कुबुजीर घर। ताहार दक्षिणे रङ्गस्थानं मनोहर ॥७५ बसुदेब ग्रावास देख तार ग्रग्निकोगो। ए बोल शुनिते प्रभु हासे मने मने ॥७६ गदगद स्वर किछु ग्रहण वदन। उग्रसेन वाड़ी देख ताहार ईशान ॥५० देखह विश्रान्ति घाट दक्षिए ताहार। गतश्रम नाम मूर्ति एथा परचार ॥ ६१ कंस मारि टानिया फेलिते हैल खाल। ते इ कंसखालि घाट दक्षिए। इहार ॥६२ देखह प्रयाग घाट ताहार दक्षिणे। ताहार दक्षिणे घाट ए तिन्दुक नामे ॥ ५३ सप्ततोर्थ बलि घाट इहार दक्षिए। ताहार दक्षिण देख ऋषितीर्थ नामे ॥ ५४ इहार दक्षिए। देख मोक्ष तीर्थ मार। ताहार दक्षिए। कोटितीर्थेर प्रचार ॥८५ ताहार दक्षिए। देख बोधितीर्थ नामे। दक्षिएो गएोश तीर्थ देख विद्यमाने ॥ ६६

एइ त द्वादश घाट सर्वतीर्थ सार। पुरीर दक्षिए। रङ्गभूमि देख आर॥ ।। ६७ ताहार दक्षिगो ग्रार देख ग्रपरूप। दुराशय कंसराजा खुदिलेक कूप ॥ ८८ कृष्ण मारि इहाते फेलिब एइ काम। कंस से खुदिल कूप कंसकूप नाम ॥८९ देखह अगस्त्य कुण्ड नैऋ ते ताहार। सेतुबन्ध सरोवर उत्तरे इहार।।६० ए बोल शुनिते प्रभु कि कि बलि डाके। ग्रङ्ग ग्राच्छादिल घन ग्रङ्गेर पुलके ॥ ११ सेतुबन्घ सरोवरेर शुन विवरण। साबधाने शुन प्रभू हैया एक मन ॥ १२ एकदिन ग्राछे कृष्ण गोपीगरा मेले। रासक्रीड़ा करे एइ सरोवर कुले ॥६३ राधाके कहिल स्रामि सेइ रघुनाथ। रावण मारिल ग्रामि बानरेर साथ ॥६४ ए बोल शुनिया राधा मुचिक हासय। मिछा कथा कहे कृष्गा एइ त स्राशय ॥६५ देखिया तरस्त हैया पुछये राधारे। कि लागिया हास राइ बलह स्रामारे ॥६६ राधा कहे मिछाकथा ना बलिह ग्रार। तुमि से केमन हैले राम अवतार ॥६७ महा जितेन्द्रिय तेहोँ परम ईश्वर। तोमाते सम्भवे नाहि ताँर व्यवहार ॥६५ समुद्र बान्धिल तेहोँ ए गाछ पाथरे। तुमिह बान्धह देखि एइ सरोवरे ॥६६ ए बोल शुनिया कृष्ण लहु लहु हासे। श्रामि जले युइले से इटा पाथर भासे ॥१०० ए बोल शुनिया गोपी बलिल वचन। म्रानि ए पायर देखि बान्घह एखन ॥१०१ मिछा गर्व ना करिह शुन हे कानाइ।
पाथर भासये जले कभु शुनि नाइ॥१०२
ठाकुर कहये ग्रान ए गाछ पाथर।
पाथरे वान्धिब ग्रामि एइ सरोवर॥१०३
ए बोल शुनिया तारा बहि ग्राने इटा।
काष्ठ खानखान ग्राने पाथर गोटागोट १०४
एक कूले रहि कृष्ण बान्धे सरोवर।
एकूले ग्रोकूले सब लागिल पाथर॥१०५
ए गाछ पाथरे सरोवर गेल बान्धा।
भालभाल बले गोपी मुचिक हासे राधा १०६
राधार कारणे सरोवरे हैल सेतु।
सेतुबन्ध सरोवर कहि एइ हेतु॥१०७
ए बोल शुनिया प्रभु ग्रन्तर उन्नास।
गोरा गुण गाय सुखे ए लोचन दास॥१०८

#### पठमञ्जरी श्रीराग।

सप्त समुद्र कुण्ड इहार उत्तरे।
देवकीर सातपुत्र मारिते पाथरे॥१
इहार उत्तरे देख लिङ्ग भूतेश्वर।
देख सरस्वती कुण्ड पुरीर उत्तर॥२
एइखाने देख दश ग्रश्वमेध घाट।
इहार दक्षिणे सोम तीर्थेर ए बाट॥३
कण्ठाभरण मज्जन इहार दक्षिणे।
नागतीर्थं घारा बहे पाताल गमने॥४
संयमनकुण्ड घाटे ग्राइला से तबे।
पुरी प्रदक्षिण करे निज ग्रनुभवे॥५
एइमते श्रमिते श्रमिते दिन गेल।
भिक्षा करिया प्रभु रजनी विच्चल ॥६

उत्कण्ठाय म्राकुल दीघल भेल राति। पोहालो पोहालो पुछे हियार म्रारित ॥७ रजनी प्रभात हैल हियार उल्लास। प्रातःकिया करि बले ग्राइस कृष्णदास ॥ = कृष्णदास बले गोसाँइ शुनह बचन। मथुरा मण्ल भूमि एकुइश योजन ॥६ द्वादश वन हय छय योजन भितर। येखाने ये कैल कृष्ण देखाब सकल ॥१० नारद बचन कंस शुने एइखाने। बसुदेव देवकीर राखे एइ स्थाने ॥११ एइखाने हैल कृष्ण चतुर्भुज देखि। परिहार मागे से बसुदेव देवकी ॥१२ तबे गेला बसुदेव कृष्ण लैया कोले। निद्राय प्रहरिगरा पड़ि गेल भोले ॥१३ फिएा छत्र धरिया वासुकि पाछे घाय। यमुनाय पार हैते शृगाली स्रागे याय ॥१४ एइ महावन नन्द घोषेर बसति। निँदे प्रसविला कन्या यशोदा भाग्यवती ॥१५ नन्द घरे पुत्र थुइया कन्यारे म्रानिल। देवकीर कन्या बलि कंसेरे भाण्डिल ॥१६ पापिष्ठ से कंसराज मारिते कन्यारे। विद्युत हइया ते ह गेल स्राकाशेरे ॥१७ ग्रपराद्ध कंस स्तुति करये ताँहारे। गगने स्राकाशवागाी शुने हेन काले ॥१८ शुनिया से वाग्गीधर्म हिंसिते लागिल। निश्चय करिया निज मरण आनिल ॥१६ मथुरा ग्राइला नन्द पुत्रोत्सव करि। बसुदेव बैल राख शिशुरे स्रावरि ॥२० सात दिवसेर कृष्ण पूतना बिधल। मासेकेर काले शकट भाङ्गिया फेलिल ॥२१ तृगावर्त्तं मारे कृष्ण हैया विश्वम्भरे। जूमभाये मायेरे विश्व देखालो उदरे ॥२२ छ्य मासेर काले नामकरण हइल। मृत्तिका भक्षगो विश्वरूप देखाइल ॥२३ मन्यनेर दण्ड धरि नाहिल एइखाने। दुग्ध उथलिते एथा यशोदा गमने ॥२४ उदूखले चड़ि शिकार भाण्ड छेद करि। ऊर्द्वमुखे नवनी भक्षण कैल हरि।।२५ एइखाते चुरि करि कृष्ण खाइल ननी। उद्खले बान्धे लैया यशोदा जननी ॥२६ यमल ग्रर्जुन भङ्ग कैल एइखाने। धान्य दिया फल खाइल देवनारायए।।।२७ महावन दक्षिगो देख गोकुल नगर। शिशुं सङ्गे वत्स एधा राखे दामोदर ॥२८ हेर देख गोपेश्वर मूर्ति मनोहर। सप्त समुद्रक कुण्ड देखह सुन्दर॥२६ श्रायानेर घर देल ग्रामेर पश्चिमे। नन्दगीपेर ग्राम ग्रायानेर दक्षिए।।३० उपनन्देर घर एइ ग्रामेर मध्यस्थाने। पश्चिमे देखह रावगोर तपोवने ॥३१ देखह दुर्वीसाश्रम इहार उत्तर। निकटे देखह लोहवन मनोहर ॥३२ ग्रंपरूप कहि एइ हेर विल्ववने। कृष्एा कोले करि नन्द ग्राछिला एखाने ॥३३ राधाके देखिया नन्द कहिल उत्तर। कोले करि लेह कृष्ण थोत्रो लैया घर ॥३४ नन्देर भ्रांदेशे राघा कृष्ण करि कोले। चुम्बन करये बाल्य आचरण छले ॥३५ काज नाहि बुजे राधा लैया याय पथे। गाढ़ ग्रालिङ्गने कुच चिरे नखाघाते ॥३६

देखिया चरित्र राधार विस्मय लागिल। हिया उपजिल भाव बेकत ना कैल ॥३७ हेर ग्रार देखपुन कृष्णेर चरित। मरये सकल शिशु तृष्णाय पीड़ित ॥३६ पाँचनी खनिल कुण्ड देख विद्यमान। शुनिमात्र गौरचन्द्र नाहि वाह्यज्ञान ॥३६ कतक्षरो गौरचन्द्रेर हैल त वाह्य। प्रभु कहे कृष्णदास कि हैल कार्य।।४० एइखाने देख उपनन्द आदि यत। युकति करिल सब गोयला सम्मत ॥४१ श्रसह्य ए राजपीड़ा नितुइ संकट। रजनी प्रभाते सबे साजालो शकट ॥४२ गोपीगरो शकटे करिया गोपगरा। निकट बसति करिबारे वृन्दावन ॥४३ है है रबे याय गोधन चालाइया। पाये बाघा हाते निंड माथाय पाग दिया ४४ शकटे चड़िया याय कृष्णा बलराम। तार मुख देखि गोप सुखे चिल यान ॥४५ भद्र भाण्डीरवने छिल दुइ मास। म्रानन्दे कहये गुरा ए लोचन दास ॥४६

तार पार हैल से निकट वृन्दावने।
प्रद्वेचन्द्राकृत शकट राखिल एइखाने॥१
किपत्थ गाछेर मूले वत्सक बिधल।
पुच्छ पद धरि तारे तुलि ग्राछाडिल॥२
गिलि उगारिल कृष्ण एथा बकासुर।
दुइ ठोंट चिरि तार प्राण कैल दूर॥३
एइ जोठे बिहरे बालक सब सङ्गे।
शिङ्गा वेणु वेत्र हाते नानाविध रङ्गे॥४

केहो कोनो जन्तु छले सेइ शब्द करे। उड़िते पक्षेर छाया चाहे घरिवारे ॥५ ए बोल शुनिया गौर विह्वल हियाय। बालकेर मत प्रभु इति उति धाय।।६ मयूरेर शब्द करे धरये पेखम। पुलके पूरल ग्रङ्ग ग्रह्मा नयन ॥७ भाइ भाइ बलि डाके है है बोले। श्रीदाम सुदाम बलि गाछ कैल कोले ॥= सल्यभावे व्याकुल हैला गौरराय। प्रेमाय स्राकुल हैया चारिदिके घाय ॥६ धवली शाङली बिह डाके घने घन। कति गेल घेनुकासुर मारिब एखन ॥१० इहा बलि कान्दे बाह्य नाहिक शरीरे। कृष्णदास बले एइ सेइ यदुवीरे ॥११ सङ्गर सङ्गतिगरा ताराम्रो तेमन। गौर मुख नेहारये नाहि सम्बेदन ॥१२ कतक्षरो गौरचन्द्रेर हैल त वाह्य। पुनरपि कृष्णदासे कहे कह कार्य।।१३ बकेर कनिष्ठ सर्प नाम स्रघासुर। एइखाने कृष्ण तार प्राण कैल दूर ॥१४ एइखाने यमुना छिल नाहिक एखन। एइलाने हरिल ब्रह्मा बत्स शिशुगरा ॥१५ बत्सरेक राखे गोवर्द्धनेर भितरे। सेइ बत्स शिशु देखि ब्रह्मा स्तव करे ॥१६ धेनुक मारिया ताल खाइल बलरामे। यमुनाते कालिदह देख एइखाने ॥१७ कदम्ब तरु ग्रासेहगा कैल एइखाने। भाँप दिया कैल कालिनागेर दमने ॥१८ शीते आर्त्त हैया कृष्ए। ए घाटे उठिल। द्वादश स्नादित्य तबे गगने उदिल ॥१६

द्वादश म्रादित्य घाट ते इ बले लोके। कालिय दमन मूर्ति देख परतेके ॥२० एइखाने शिशुबत्स पोड़े दाबानले। दावानल पान करि राखिल सबारे ॥२१ श्रीमानेरे कान्धे कृष्ण करिल एखाने। प्रलम्ब हारिया कान्धे करे बलरामे ॥२२ ग्रसुरेर माया व्यक्त हैल बलरामे। मस्तके मारिल मुष्टि छाड़िल पराएो ॥२३ भाष्डीर वनेते ग्रघासुरेर मरए। निकटेते हेर गोसाँइ देख वृत्दावन ॥२४ ईषीका मुझाटबी देखं परम मोहन। एइखाने ग्राचिमबते ना देखे गोंधन ॥२५ धेनु ना देखिया से वाँशीते दिल फुँक। ऊर्द् वपुच्छ करि घेनु ग्राइसे ऊर्द् वमुख २६ तृगामुखे धेनु धाय बत्स स्तन मुखी। मुरलीर गानेते मोहित मृग पाखी ॥२७ पुन दावानले व्यप्न भेल शिशुगए। दावानल खाय शिशु मुदिल नयन ॥२८ एइमते कृष्णेर विहार स्थाने स्थाने । ग्रानन्दे देखये गौर कहये लोचने ॥२६

#### श्रीराग ।

आरे मोर अप्रूप गोरा। येन काँचा सोणार किशोरा।। घु।।

गोप कुमारिका वृत कैल एइखाने।
काम्य कैल दासी हब कृष्णेर चरणे ॥१
बस्त्र ग्राभरण तारा थुइया एइघाटे।
जले नामि स्नान तारा करये लाङ्गटे॥२

भ्राचिम्बते बस्त्र भ्राभरण लइया हरे। नीपतरु परे उठि हासे धीरे धीरे ॥३ गोप कुमारिका स्तुति स्रनेक यतने। तुष्ट हैया दिल तारे बस्त्र ग्राभरगे।।४ वृन्दावन प्रशंसये शिशु सम्बोधिया। यज्ञपत्नी स्थाने ग्रन्न खाइल माणिया ॥५ कंसेर उत्पाते सब गोप भय पाइया। नन्दीश्वर गिरिते ग्राश्रय कैल गिया ।।६ बसति करिल मानस गङ्गार दु'कूले। विलास करिल गोवर्द्धनेर शिखरे।।७ इन्द्र सने बाद करि ए पर्वत धरे। तुलिलेक महागिरि सप्तम बत्सरे॥ द मानस गङ्गार धार पर्वत ईशाने। स्थल नाहि पार हैते नारे गोपीगरणे ॥६ नौका पारापार करि बाढ़ाय कौतुक। जले भासि देह गोपी दिलेक यौतुक ॥१० पर्वतेर मध्य दिया भ्राछे राजपथ। गोकुल मथुरार लोक करें गतागत ॥११ पर्वत उपरे आछे एक रम्य स्थान। एइखाने गोपीकारे साधे महादान ॥१२ बसिया साधित दान एइ त पाषागो। एइ दान चबुतारा देख विद्यमाने ॥१३ पाषाएं देखिया प्रभु गदगद स्वर। श्रहरण वरण भेल सब कलेवर ॥१४ निज कर मिया प्रभु माजये पाषागा। एकदृष्टे चाहे निज बसिवार स्थान ॥१५ क्षणे बुके देइ असो करे नमस्कार। क्षरणे बले राधा दान देह ना ग्रामार ॥१६ श्रवश ्रश्ररीर अमुल पड़े अभितले । क्षरोक उठिया से पायार कोले करें।।१७

कृष्णदास बले गोसाँइ शुन मोर बोल । देखिबे त सब स्थान नह उतरोल ॥१८ पर्वतेर पूर्वे देख ए कुसुम वन। ताहार दक्षिणे रास मण्डलीर स्थान ॥१६ ए बोल शुनिया गोरा बले रह रह। श्रीरासमण्डल कथा भालमते कह ॥२० राधाकृष्ण रास कैल सेइ एइ स्थान। ए बोल बलिते गोरार भारे दुनयान ॥२१ हा हा कृष्ण हा हा राधे बले वारबार। अरुए। नयाने भरे सात पाँच धार।।२२ श्रीरास मण्डल बलि पाड़े गड़ागड़ि। क्षरो उभ बाहु करि हुहुङ्कार छाड़ि ॥२३ जानुर उपरे जानु त्रिभङ्गिम रहे। शुन शुन बलि राघा कृष्ण कथा कहे ॥२४ पुन कि कहिब बिल ग्रट्ट ग्रट्ट हास। एइखाने राघा कृष्ण मिलि कैल रास ॥२५ विह्नल देखिया गौर बले कृष्णदास । पर्वत उपरे राधा कदम्ब विलास ॥२६ देख इन्द्र ग्राराधन ग्राप्तकूट स्थाने। इन्द्रपूजा बाध कैल कुष्एा एइखने ॥२७ अभिमाने आपना पासरे इन्द्रराजे। भड़ बरिषण कैल गोयाला समाजे ॥२८ सेइरूप मूर्ति देख पर्वत शिखरे। हरिराय नाम मूर्त्ति पर्वत उपरे ॥२६ गोवर्द्धन उपरे दक्षिए भागे बास। गोपालराय नामे हेथा कृष्णेर विलास ॥३० इन्द्र : दर्भ ृहिर् चड़े पर्वत उपरे । इन्द्र ग्रभिषेक करे राजराजेश्वरे ॥३१ सर्वपाप हर कुण्ड पर्वत दक्षिरो । ताहार दक्षिए। देख शिला उवटने ॥३२

ग्रार पाँच कुण्ड देख पर्वत उपर। ब्रह्मकुण्ड रुद्रकुण्ड सर्वतीर्थ सार ॥३३ इन्द्रकुण्ड सूर्य्यकुण्ड मोक्षकुण्ड नामे। पृथिबीते यत तीर्थं इहाते विश्रामे ॥३४ एइखाने द्वादशी पारगा स्नान काले। वरुण हरिल नन्दे कृष्ण देखिबारे ॥३५ ब्रह्मकुण्ड जन्म एइ देख वृन्दावने। कृष्णेर विभव शिशु देखह नयने ॥३६ ग्रशोकवन देख एइ कुण्डेर उत्तर । एक ये स्राध्वर्य कथा शुनह इहार ॥३७ कात्तिक पूर्णिमा तिथि दिवसेर माभे। कुसुमित हय तरु देखे सर्वराज्ये ॥३८ ए बोल शुनिया प्रभु नेहारये वन। ग्रकाले पुष्पित तरु भैगेल तखन ॥३६ मुझरित तरु लता भरे फुल फले। भ्रद्भुत देखिया किछु कृष्णदास बले ॥४० ग्रदभुत गन्ध गोरा ग्रङ्गोर वातास। कृष्णदास बले तोमार कपट सन्नचास ॥४१ दण्डवत करे भूमे स्तब्द हैया रहे। कह कह कह गौर कृष्णदासे कहे ॥४२ कृष्णदास बले गोसाँइ शुनह वचने। रासक्रीड़ा कैल कृष्ण एइ वृन्दावने ॥४३ एइ कल्पतरुमूले पूरे वंशीनाद। षोलक्रोश पथे गोपी भेल उनमाद ॥४४ विगत चेतन गोपीं कृष्ण ग्राकर्षे । उपेखिल कुलशील लाज भय माने ॥४५ व्यस्त बस्त्र ग्राभरण हैल सबाकार। कृष्णगत चित्तवृत्ति मदन ऋङ्कार ॥४६ अप्राकृत कामेते मुगध व्रजवाला। कृष्णोर निकटे सबे आसिया मिलिला ॥४७

एइखाने देख नाम ए गोविन्द राय। शुनिमात्र गौरचन्द्र विभोर हियाय ॥४८ हइल ग्रावेशे प्रभु परवश ग्रङ्ग। ए भूमि त्राकाश जोड़े प्रेमेर तरङ्ग ॥४६ हुहुङ्कार नादे प्रेम ग्रमिया वरिषे। पशु पक्षी उनमाद मदन हरिषे॥५० स्रकाले पुष्पित भेल सब तस्वर। को किल मयूर नादे मातल भ्रमर ॥५१ वंशी बलि डाके प्रभु रास प्रशंसिया। भालि रे भालि रे बले मुचिक हासिया ॥५२ क्षरो बले गोपी तोरा रह एइखाने। क्ष एो कथा कहे येन निँदेर स्वपने ॥ १३ क्षगोके चमिक निज ग्रङ्ग कोले करे। द्रवमय भेल देह सब ग्रङ्ग भरे॥५४ क्षरो बाल्यावेशे नाचे श्रट्ट श्रट्ट हास । विह्वल चरगो पड़ि कान्दे कृष्गदास ॥५५ मोर भाग्ये तिनलोके नाहि कोनोजन। बड़ भाग्ये पाइलुं मुइ हाराइलुं धन ॥५६ ए बोल बलिते प्रभुर वाह्य हैल यबे। बले कह कृष्णदास कि हइल तबे ॥५७ एइखाने गोपीरे बुभाय कुलाचारे। गोपीर निगूढ़ भक्तिभाव बुिभवारे ॥५८ किम्वा अनुराग वृद्धि करिवार तरे। रस परिपाटी भाब बाढ़ाय अन्तरे ॥५६ सुमध्यमागरा ! केने रात्रे कुद्ध माभे। भय ना करिले एथा ग्राइले कोन् काजे ।।६० परपति परश लालस हेतु तोरा। परनारी दरश परश नाहि मोरा ॥६१ ग्रापनार घरे गिया पति सेवा करें। 🕬 नारी निज पति भजे एइ धर्म सार ॥६२

किबा रुग्न किबा वृद्ध दरिद्र कुरूप। निज पति सेवा पर धर्मेर स्वरूप ॥६३ चल चल निजगृहे याह व्रजवाला। सतीनारी करे निज धर्मे अवहेला ॥६४ म्रामि महाधर्मी कभु ना करि ग्रधर्म। ना बुभि भ्रामार मन कैले कोन् कर्म ॥६५ शुनिया रमगीगग हैला मुरिछते। स्तब्ध हैया रहे येन चित्र रहे भिते ॥६६ श्रलप श्रलप श्वास हैल बाक्य नाहि सरे। जारिलेक मदन जबरेते कलेवरे ॥६७ कभु घन श्वास बहे विरहेर तापे। कभु नेत्र भरे कभु सर्वग्रङ्ग काँपे ॥६८ कभ कभ कृष्ण पाने थिर दिठे चाहे। कभु कभु मदन भरेते थिर नहे ॥६९ भाव भरे कि बोल बलिते किबा कहे। सबार मनेर कथा बेकत कहये।।७० जगत मोहन करे यार रूपे गुर्गा। अवला घैरय तबे धरिबे केमने ॥७१ मोरा कुलवती कुलवत मात्र जानि। कुलवत भङ्ग कैल मुरलीर व्वनी ॥७२ तुमि किछु नाहि जान मोरा नाहि जानि। जगत मोहन गुरो आनिला रमगी।।७३ पतिर परम पति तुमि अग्रात्माराम । तोमारे छाड़िले पति अगति प्रमाण ॥७४ मोर ग्रात्माराम तुमि रमह ग्रामाते। तबे कोथा परपति देखिले भजिते ॥७५ ग्रहे पति गति पति सबार ग्राश्रय। त्रानन्द परमानन्द सर्वसुखमय ॥७६ भाव भरे भाविनीर गरा सत्य कय। भाव कथा जुनि कृष्ण हैला भावमय ॥७७ चाहिला सरस हास्ये सब गोपीपाने। यत सुख गोपी पाइल केहो नाहि जाने ॥७८ बेढ़िलेक सब गोपी प्रभु यदुमिंगा। मेघेते भलके येन थिर सौदामिनी ॥७६ एइलाने ग्रपरूप ए रास विहार। एक गोपी एक कृष्सा मण्डली ताहार ॥५० कनक चम्पक ग्रार मरकत मिए। गाँथिल येमन माला मण्डली तेमनि ॥ ६१ श्रार भ्रपरूप हेर देख एइखाने। राइ राजा कैल कृष्एा एइ वृन्दावने ॥ ५२ दिव्य चन्दन माला दिया राइ ग्रङ्गे। त्रापने करये स्तुति गोपीगरा सङ्गे ॥ < ३ म्रभिषेक करि कहे शुन गोपीगरो। ग्राजि हैते राधा राजा हैल वृन्दावने ॥६४ हेनमते रासे विहरये यदुराय। म्राचिमबते सब गोपी देखिते ना पाय ॥५५ एक गोपी लैया गेला सबारे एड़िया। कान्दये सकल गोपी ग्रङ्ग ग्राछाड़िया ॥८६ तुलसी मालती यूथी तोमारे सुधाइ। ए पथे देखेछ येते हलधरेर भाइ॥५७ कृष्णेर चरण प्रिया तुलसी कल्याणि। तुमि देखियाछ कृष्ण प्रारण यदुमिण ॥६६ के मोर हरिया निल नीलम्गि काला। गहन कानने फिरे ब्राहीरीर बाला ॥८६ रामानुज स्नामा सवार गर्व से जानिया। मन हरि कोथा गेला सबारे छाड़िया ॥६० शुन शुन आरे तुमि यूथिका मिल्लका। क्दम्ब देखेछ कृष्ण पुछेन गोपीका ॥११ ना पाइया लागि तार यत गोपीगरा। कुण्णेर यतेक लीला करये रचन ॥६२

केहों त पूर्तना हैला केहो हैला कान। स्तन पान करि केहो बिधल पराएा ॥६३ कोनो सखी श्राइला शकट रूप घरि। कृष्ण रूप धरि केहो ताहारे संहारि ॥६४ ग्रघ बक हैया तबे कोनो सखी ग्राइला। कृष्सारूप हैया केहो ताहारे मारिला ॥६५ एइखाने गोपी कृष्ण चरिते तन्मय। येखाने ये कैल कृष्ण तेन से करय ॥६६ सेइ ग्रभिनय करे सेइ सब रीत। उनमत गोपी सब कृष्णमय चित ॥६७ सङ्गर गोपिका सेइ ग्रादरेइ भर। हासिया कहये मुद्द चलिते कातर ॥६८ येनमते पार तेनमते लह तुमि। कानुकहे ग्राइस कान्धे करि निब ग्रांमि ६६ मातिल पाथर बुकी शीतल बचने। टानिया काँकालि बान्धे नेतेर बसने ॥१०० कान्धे चड़िबारे गोपी मानस करिल। म्राचिमबते ताहारेम्रो निठ्र भै गेल ॥१०१ ये काले चापिबे कृष्णेर चूड़ाय दिया होत । सेइकाले अन्तर्द्धान कैला गोपीनाथ ॥१०२ एइखाने अन्तर्द्धान करिला ताहारे। व्याकुलिता सेइ गोपी कान्दे एकेश्वरे ॥१०३ कृष्ण हाराइया भ्रार गोपी सब यत। एइखाने बुले तारा हइया उन्मत ॥१०४ विरहे व्याकुल गोपी कान्दे उभराय। ए कथा शुनिते दु:ख बाड्ये हियाय ॥१०५ भ्रमिते भ्रमिते तबे ग्रार गोपीगण। देखे राधा प्रियसखी करिछे रोदन ॥१०६ राधा दरशने सबार शोक उथलिल । सबै मिलि आछाड़िया कान्दिते लागिल १०७

उमती हइला सबे काँदिते काँदिते। मूर्ज्छित हइया तारा पड़िला भूमिते ॥१०८ हेनमते मूर्च्छा यबे पाइला गोपीगण। एइखाने कृष्ण तबे दिल दरशन ॥१०६ पूनरपि कैल तबे ए रास विलास। पुन रासोत्सवे गोपीर ग्रानन्द उन्नास ॥११० यत गोपी तत कृष्ण ए रास मण्डले। पड़िल रासेर हाट वृन्दवन स्थले ॥१११ कल्पवृक्ष मूले राधा कृष्ण दुई जने। राधार ग्रंशिनी गोपी रसेरं कारण ॥११२ कृष्ण हैते कृष्ण तथा हइल ग्रपार। यंत गोपी तत कृष्ण हैल ए विचार ॥११३ रास हाट उपरे पताका शशधरे। कोकिल कोटाल हैया जागाय कामेरे ॥११४ भ्रमरा हाठेर वाद्य पसार यौवन। गराकं रसिक वर मदनमोहन ॥११५ गोपीकार शुद्ध प्रेम जानिया श्रीहरि। भकत वश्यता गुण प्रकाश से करि ॥११६ यूथे यूथे पाटोयार नटिनी गोपिनी । नांदुया ताहार माभे प्रभु यदुमणि ॥११७ बेलया नूपुर मणि<sup>ं</sup> किंकिणीर रोल । मुरली मधुर घ्वनी ताहाते उजोर ॥११८ रवाव उपाङ्ग स्वर मण्डलेर गात्। मृदङ्ग मन्दिराडम्फ पालोयाज सुतान ॥११६ एइमते ग्रानन्द कोतुके रात्रि शेषे। ग्रलसे ग्रवश ग्रङ्ग श्रथ भेल वेशे ॥१२० यमुना पुलिन गेला सब गोपी लैया। गोपी कोले निद्रा याय श्रमयुक्त हैया ॥१२१ एखाने यमुना जल सुशीतल वाय। कृष्ण कोले करि गोपी सुखे निद्रा याय १२२ एइमते शुभराति सुप्रभात हैल।
प्रणति करिया गोपी निजघरे गेल।।१२३
एइमते स्थाने स्थाने देख गौरराय।
ग्रानन्दे लोचन दास गोरा गुण गाय।।१२४

विभास राग। एकबार दया कर गौर ! दया कर हे ॥ ध्रु ॥ इहार भितरे एइ देख खदिर वन। दिध दुग्ध वेचिवारे राधार गमन ॥१ एइखाने शिशु लैया कृष्णेर मन्त्रणा। डर दरशाह राधा पाउक यन्त्रणा ॥२ वने लुकाइया शिशु महा शब्द करे। डरे डराइया राधा कृष्ण चापि घरे ॥३ राघा कोले करि कृष्ण बले हाय हाय। चुम्बन करये प्रिय वागाीते बुक्ताय ॥४ कृष्णेर पिरीति पाइया राधिका विभोर। मदन विलास रसे पासरिला घर ॥५ एइखाने निकुज ते विनोद विलास। प्रेमाय मुगघ दोँ हे भेल महारास ॥६ एइखाने नाम हैल मदन गोपाल। शुनिया भ्रानन्दे गोरा बले भाल भाल ॥७ देखह कुमुद वने कृष्णेर चरित। एइखने खेला खेले बालक सहित॥= श्रीदाम सुबल गोठे मुख्य दुइ जन। बालके बालके खेला कोन्दली तखन ॥६ कोन्दलिया नाम स्थान ते इ त इहार। कहिल कुमुद नाम वनेर विहार ॥१०

ग्रम्बिकार वन देख सरस्वती तीरे। एथा गोप गोपी हरगौरी पूजा करे ॥११ ग्रिङ्गरा पुत्रेरे उपहासेर कारणा। सर्पदेह छिल विद्याधर सुदर्शन ॥१२ शापान्त कारगे सेइ नन्दके गिलिल। उगारिल नन्दे कृष्ण चरगो छुँइल ॥१३ 🟃 कुबेरेर चर शङ्खचूड़ेर मरण। माथाय मुष्टिकाधाते मिएएर ग्रहरा ।।१४ ग्ररिष्ट वृषभे शृङ्ग चरणे धरिया। मुखे रक्त तोले गोठे माइल आछाड़िया ॥१५ नारद बचने कंस चिन्ताये विमन। बसुदेव देवकीर निगड़ बन्धन ॥१६ ग्रश्व रूप धरे केशी कंस सहचर। महातेज कृष्ण बर्ण देखि लागे डर ॥१७ वायु बन्ध तरि तार मुखे भरि हात। एइखाने केशि बध कैल गोपीनाथ ॥१८ मेष रूपे शिशु चुरि करये ग्रसुरे। पाथर म्राच्छादि राखे पर्वत गह्वरे ॥१६ ग्रानिलेन शिशु व्योम ग्राछाड़ि मारिया। म्रानन्दे खेलाय खेला दुष्ट निबारिया ॥२० तबे देख नन्दीश्वर एथा नन्द वर। इहार पश्चिमे काम्यवन मनोहर ॥२१ पिछलि पाथर देख ए गोप छाग्रोयाले। पिछलि खेलाय एथा बिहान विकाले ॥२२ पावन सरोवर नन्दीश्वरेर उत्तरे। चौदिके देखह खुँटा बान्धित बाछुरे ॥२६ मथुराय श्रक्र्रके कंसेर श्रादेश। एइखाने सन्ध्याकाले नगर प्रवेश ॥२४ पथेते ब्रासिते यत मनःकथा छिल। पदारिवन्देर चिह्न देखि सिद्ध हैल ॥२५

एइ गोठे राम कृष्एा दो हाके देखिया। दण्डवत करे भूमे चरगो पड़िया ॥२५ घरे लैया गेला तारे करिया ग्रादर। रजनीते कंस म कहिल सकल।।२६ प्रभाते घोषगा नन्द दिलेन सबारे। घोषगा पड़िल याब कंसे भेटिबारे ॥२७ एइखाने राम कृष्ण चड़िला त रथे। राज दरशने चले ग्रकर सहिते।।२८ एइखाने गोपीगरा मरये कान्दिया। कृष्णेर विरहे कान्दे ग्रङ्ग ग्राछाड़िया ॥२६ भूमिते पड़िया कान्दे ग्राउलाइल केश। बसन भूषण सब व्यस्त भेल वेश ।।३० ताहार कान्दना मुखे कहने ना याय। प्राराहीन देह येन रहे हात पाय ॥३१ दूत द्वारे कृष्ण से श्रापने शान्त करे। श्रासितेछि श्रामि कत दिवस भितरे ॥३२ तोमरा सकले मोर प्रागोर समान। प्राण छाड़ा दुह रहे नहे त प्रमाण ॥३३ दुष्टगरा नाश करि शीघ्र से ग्रासिब। दु:ख ना भाविह जान स्वरूपे ए सब ।।३४ एखाने गोयाला सब शकटे चढ़िल। मानस गङ्गार घाटे सबाइ जिराइल ॥३५ यमुनार घाटे गेला म्राड़ाइ प्रहर। स्नान फलाहार कैल गोयाला सकल ॥३६ अकूरेर स्नान काले विभूति देखाय। विकाले नन्दादि ग्रागे पाछे कृष्ण याय ॥३७ श्रकूर यतन कैल निज घरे निते। बलिल तथारे याब लेउटि ग्रासिते ॥३८ कृष्णेर बिलम्बे गोप मथुरा निकटे। सरस्वती तीरे तथा राखिल शकष्टे ॥३६

नन्द म्रादि गोप यत राखि एइखाने। ग्रागेते जानाय कंसे ग्रक्रूर ग्रापने ॥४० बुिक एइलाने स्थिति हबे कतक्षण। मथुरा देखिते दुइ भाइर गमन।।४१ देखिल रजक एक दुर्मुख तार नाम। देखिया कापड़ मागे कृष्ण बलराम ॥४२ दुर्मुख पापिष्ठ सेइ बले दुरक्षर। कराग्रे काटिया फेलिल ताहार कन्धर ॥४३ सेइ दिव्य बस्त्र परि ग्रति हरिषते। सुदामा मालीर घरे भेल उपनीते ॥४४ सुदामा उठिया कैल चरण वन्दन। दिव्यमाल्य अङ्गे दिया करिल स्तवन ॥४५ तार पूजा लइया चिलला दुइ भाइ। त्रिबका कुबुजी एक देखिला तथाइ ॥४६ त्रिबका देखिया मने हास्य उपजिल । उपहास करि तारे ग्राइस ग्राइस बैल ॥४७ ग्रादरे दो हारे कूजी निज घरे निल। ग्रगोर चन्दन गन्ध श्रीग्रङ्गे लेपिल ॥४८ बड़ तुष्ट हैया कुजी सोसर करिल। श्रीहस्त परशे कुजी दिव्य मूर्ति पाइल ।।४६ कामे अचेतन कुजी चाहे कानु पाने। लज्जा परिहरि कहे वेकत वदने ॥५० श्राश्वास बचने तारे तुष्ट कैल हरि। चिल्लात दुइ भाइ नटवेश घरि ॥५१ तबे धनुर्यज्ञस्थाने धनुक भाङ्गिल। कंस अनुचर यत मारिते घाइल ॥५२ भग्न धनु हाते करि कंस चर मारि। सन्ध्याय चलिला यथा नन्द आदि करि ५३ सेइ रजनीते कंस कुस्वप्न देखिल। अति उचतर करि ए मश्च बाँघिल ॥ १४

इहार दक्षिणे हेर दुइ मञ्च ग्रार। बसुदेव देवकीर तरे बसिबार ॥५५ कालि हेथा राम कृष्ण मरिबे ग्रासिया। पुत्र मृत्यु देखे येन इहाते बसिया ॥ ५६ चौदिकेते पात्र मित्र सबे कैल मञ्च। ग्रबिकले मन्नयुद्ध देखिते सुसञ्च ॥५७ पश्चिमे खुदिल कूप सेइ त पामरे। दुई भाइ मारि ताते फेलिबार तरे ॥५८ प्रभाते उठिया मञ्चे बसे कंसराज। म्रानह गोयाला सब देङ राजकाज ॥ ४६ तार दुइ पुत्र ग्रानं कृष्ण बलराम। भाल शुनियाछि तार देखिब संग्राम ॥६० घाइल घावक सेइ राजार म्राजाय। संग्रामेर शब्द शुनि रामकृष्णा धाय ॥६१ सत्वरे चलिया गेला गड़ेर दुयार। गड़द्वारे ब्राछे गज पर्वत ब्राकार ॥६२ रामकृष्एा देखि रुषि ग्राइसे मारिबार। रुषिया रहिल कृष्ण सम्मुखे ताहार ॥६३ शुँडे घरि तरातरि चड़े तार कान्दे। माहुत मारिया टान दिल गर्ज दन्ते ॥६४ दन्त उपाड़िया पुच्छ धरिया घुराय। स्राकाशे तुलिया चारि योजने फेलाय ॥६५ पंडिल से महागज श्रुनि कंस राय। काँपिते लागिल अङ्ग तरास हियाय ॥६६ तब रामकृष्णा गेला राजार सम्मुले। तरासे गोयाला सब कांपे हाले बुके ॥६७ चौरार मुष्टिके राजा बलिल बचन। मन्नयुद्ध देखिबारे भेल मोर मन ॥६६ एडेखाने मल्लयुद्ध भेल महारेगी। चाणुर सहित कृष्णा मुख्टिक बलरामे ॥६६ एइखाने हाहाकार कैल सब लोक। ए मल्लेर योग्य नहे ए ग्रति बालक ॥७० भ्रयोग्य करये कंस करये विरूप। यार येन हिया कृष्ण देखे तेन रूप ॥७१ चांगुर मृष्टिक दुइ भाइ करे रए। देखिया चमके राजा तखने तखन ॥७२ चागुरे मारिला कृष्ण घुछिल उत्पात। मुष्टिके मारिला राम शबद निर्घात ॥७३ पुन ग्रार मुटिकते कोटि मल्ल मारे। शालव नामे मल्ले कृष्ण मारिल आछाड़े ७४ भाङ्गिल यतेक मञ्च चरगोर घाय। कृष्णेर बिक्रमे मल्ल चौदिके पलाय ॥७५ शीघ्र श्राज्ञा करे कंस एइसब देखिया। राम कृष्ण बाड़ीर बाहिर कर निया ॥७६ नन्द ग्रादि यतेक गोयाला बन्दी कर। उग्रसेन बसुदेव देवकीरे मार ॥७७ हेनकाले कृष्णचन्द्र समय बुिकया। महादर्पे उठिला मञ्चेते लाफ दिया ॥७५ म्रास्ते व्यस्ते कंस खड़्ग धरिबार काले। हुहुङ्कार दिया कृष्ण धरे तार चुले ॥७६ चुले धरि मञ्च हैते फेलिलेन भूमे। विश्वरूप बुके चड़े मञ्चेर पश्चिमे ॥५० छाडिलेक प्राण कस विव्वरूपेर भरे। धन्य कंसराज कृष्ण बुकेर उपरे ॥ = १ कस बध हैल लोके देइ जय जय। श्रानन्दे देवता सब पुष्प बरिषय ॥६२ छ चु इया निल कृष्ण चुलेते धरिया। कतदूरे फेलाइल तुलि आछाड़िया ॥ = ३ कङ्क प्रादि करि कंसेर प्रष्ट सहोदर। श्रापृशीव उनमत सबे घरे बल ॥५४

राम कृष्ण मारिबारे ग्राइसे सातजन।
भ्रुक्षेपे मारिला सब एकला बलराम।।८५
कंसेरे छेँ चुड़ि निल ग्राम मध्य दिया।
तेँ इ कंसखालि नाम ग्रुन मन दिया।।८६
श्रमशान्ति कैल से विश्रान्ति घाट नाम।
कंसनारी प्रलापे प्रबोधे बलराम।।८७
तबे निज पिता माता करिल मोक्षण।
श्रानन्दे विह्वल तारा करये चुम्बन।।८८
उग्रसेन राजा कैल नन्दके बिदाय।
ए कथा ग्रामाय शक्तचे कहने ना याय।।८६
कृष्णेर निठुरपना शुनिते तरास।
कहिते मरिये कहे ए लोचन दास।।६०

तबे बसुदेव पिता देवकी जननी। ए दोँहार प्रमसुखे भरिल घरणी ॥१ पुत्रे उपवीत दिया गायत्री शिखाय। कतदिन मथुराते विलासे गोङाय ॥२ कहिते कृष्णेर कथा आछ्ये अपार। सम्बर्गा नहे पुँथि हये त विस्तार ॥३ सेइ वृत्दावन पुरन्दर कलियुगे। तखने ये कैल गाथा कहि शुन एवे।।४ प्रदक्षिण केल गोरा मथुरा मण्डल। महाजन कृष्णदास जानये सकल ॥ १ प्रभुरे विनय करे चरगे पड़िया। मो भ्रति कातर मोरे ना याह भाण्डिया।।६ तुमि सेइ कृष्ण एइ जानिलु निश्चय। परसाद कर मोरे शुन गोराराय ॥७ ए बोल शुनिया प्रभु बोलये बचन। तोर परसादे मोर शुद्ध हैल मन ॥ 5

मथुरा देखित्र बलि बड़ छिल साधे। देखिलुँ रहस्य स्थान तोर परसादे ॥ ६ ग्रामार येहेन हिया हइल उल्लास। कृष्ण परसन्न तोरे हउ कृष्णदास ॥१० मथुरा मण्डलवासी यत सर्वलोक। गौरचन्द्र देखिबारे भेल एकमुख ।।११ बारेक देखये येइ नारे पासरिते। प्रेमाय विह्वल सेइ नारे सम्बरिते ॥१२ बाल वृद्ध किबा युबा ए नारी पुरुख। कृष्ण एइ कष्ण एइ बोलये मूरुख ॥१३ एतदिने कृष्ण पुन ग्राइला मथुरारे। पुरुव रहस्य स्थान देखिबार तरे ॥१४ रात्रिदिवा थाके लोक ना छाड़ये काछ । एके एके देखे प्रभु वृन्दावनेर गाछ ॥१५ एके एके सब स्थान निरीखे ठाकुर। येखाने सेखाने प्रेम भरये प्रचुर ।।१६ मथुरा मण्डले घरे घरे परकाश। केहो शिशु देखे केहो युवक विलास ॥१७ केहो स्राचिम्बते घरे शुने वंशीनाद। कारु स्वामी कोले. कृष्णरसेर उन्माद ॥१८ कारु । परबुद्धि नाहि सबे बले निज । 🔆 सवार हृदये उपजिल प्रेमवीज ॥१६ वन बेड़ाइते वने प्रभु याय यवे 🕼 से वनेर तरुलता भासे प्रेम द्रवे ॥२० को किल भ्रमर मयूर बुले माठे गोठे। घाम्रोयाधाइ म्राइसे रहे प्रभुर निकटे ॥२१ ऊर्द्वमुखे सर्व जन प्रमु मुख देखे। सबारे समान स्नेहे चाहे प्रेम भ्रांखे ॥रें२ संब जन जानिल ए क्यट सन्नचास । चलिला त महाप्रभु नीलाचल वास ॥२३

मथुरा मण्डल कथा हैल एबे साय। स्रानन्दे लोचन दास गोरा गुरा गाय।।२४

## तृतीय अध्याय

सुहइ राग । प्रभुर नीलाचले प्रत्यावर्त्तन

नीलाचले चले प्रभु हरिष हियाय। हा हा जगनाथ बलि भ्रनुरागे घाय ॥१ प्रेमारम्भे चले प्रभु सिंहर गमने। सहित चिलते नारे सङ्गर यत जने ॥२ सङ्गे याइते नारे सङ्गी दूरे पिछाइल। स्ररण्य भितते प्रभु एकला चलिल ॥३ श्चरण्य भितरे एक ग्राछ्ये नगर। घोल बेचिबारे याय गोयाला कोङर ॥४ ठाकुर देखिया तारे म्रावेशे तियास। घोल देह गोप मोर लागिल पियास ॥५ ए बोल शुनिया गोप पड़िल चरगो। लेह घोल खाम्रो गोसाँइ यत लय मने ॥६ घोल पान कैल शून्य हइल कलसी। घोल लाइया चिल याय कपट सन्नचासी ७ गोयालाके बैल तुमि थाक एइखाने। पाछ ये श्राइसे कड़ि निह तार स्थाने ॥ = ए बोल बलिया प्रभु चिलला सत्वर। सेइखाने रहि गोप चिन्तये ग्रन्तर ॥६ गोप भावे मिथ्याकथा कहिल सन्नचासी। एइ मने करि गोप मने कत बासि ॥१० घरे गिया कि बलिब निज परिजने। मिध्याकथा कहि न्यासी करिल गमने ॥११

· tell ten black a mate. . Il-fo. .

कतक्ष एो सन्नचासीर सङ्गी यत जन। सेइखाने ग्राइल तारा प्रभुगत मन ॥१२ पुछिल गोयाले पथे देखिल सन्नचासी। गोप कहे घोल खाइल एकटि कलसी ॥१३ कड़ि निते बैल मोरे तोमा सबार ठाँइ। ज्याय त कड़ि देह ग्रामि घरे याइ।।१४ ए बोल गुनिया सबे सबा पाने चाय। सबे कहे किं को था ग्रामा सबार ठाँय १५ जल पात्र नाहि सङ्गे नाहि बहिर्बास। म्रजलिते खाइ जल लागिले पियास ॥१६ गोयाला कहिल चल तबे नाहि दाय। मोर सेवा जानाइबा सन्नचासीर पाय ॥१७ ए बोल बलिया से कलसी करे हाते। भारि बड़ कलसी तुलिते नारि माथे ॥१८ ढाकना घुछाइया रत्न एक ये कलसी। घाइया चलिल हाहा करिया सन्नचासी १६ सङ्गीर बिलम्बे कतदूरे आछे पहुँ। गोयाला देखिया से मुचिक हासे लहु ॥२० सङ्गर यतेक जन ग्राइल तखने। देखिल गोयाला रहे प्रभुर चरगो ॥२१ प्रमु बले गोप तुमि चिल याह घर। तोरे अनुग्रह कृष्ण कैल पाइले वर ॥२२ लेउटि ग्रासिते गोप पाइल परसाद। नाचिया बुलये गोप प्रेमार उन्माद ॥२३ गोयाला देखिया सबार बाढ़िल उल्लास। गोरा गुरा गाय सुखे ए लोचन दास ॥२४

श्यामगड़ा राग।

आरे मोर आरे मोर गौराङ्ग स्नदर। नवीन प्रेमार भरे चलिते ना पार॥ घ्राः एइमते क्रमे क्रमे पथे चिल ग्राइसे। सङ्गति सहित उत्तरिला गौड़देशे ॥१ गङ्जा स्नान करि प्रभु राढ़देश दिया। क्रमे क्रमे उत्तरिला नगर कुलिया ॥२ पूर्वाश्रम देखिब ए सन्नचासीर धर्म। नवद्वीप निकटे गेला एइ तार मर्म ॥३ प्रभु ग्रागमन शुनि नदीयार लोक। पुन लेउटिल सबे पासरिल शोक ॥४ हा हा गोराचाँद बलि श्रनुरागे धाय। कुलबञ्च घाय ताना पाछु नाहि चाय ॥५ विह्नल हइया शची धाय ऊर्द्वमुखे। **आउलाइल केश बस्त्र नाहि दैय बुके ॥६** कोथा मोर विश्वमभर देख मो नयाने। पुन चुम्ब दिब मुइ से चान्द वयाने ॥७ नदीया नगरे ग्राइल . ग्रामार निमाइ। घरिया राखह लोक किछ दोष नाइ।।८ सबाकार प्रागा सेइ सेइ मात्र जीउ। प्राण विना धर्म रक्षा ए केमने हउ ॥६ एइमते कहिते कहिते गेला तथा। देखिल त गौरचन्द्र बसियाछे यथा ॥१० प्रभुरे देखिया बले शुन रे निमाइ। धरे श्राय बाप मोर सन्नचासे काज नाइ ११ सन्नचास करिया धर्म राखिबि तो पाछु। मोर बध ग्रागे लागे ग्रार सब पाछु ॥१२ विह्वल चेतन शची कान्दे उभराय। सकल शरीरखानि एक दृष्टे चाय ॥१३

बाप बाप बलि ग्रङ्ग परशिते चाय। ग्रार सब थाकु बाप हात देङ गाय ॥१४ म्रङ्गे तोर लेगेछे धूला फेलाइ भाड़िया। ए बोल बलिया पड़े अङ्ग आद्याहिया ॥१५ पुन उठि वले बाप शून मोर बोले। मिटाव हियार साध तुलि लेइ कोले ॥१६ शचीर कान्दना शुनि पृथिवी विदरे। त्राञ्चक मानुषेर काम ए पाषाए। भुरे ॥१७ चौदिके सकल लोक कान्दिया विकल। काछ ना छाड़ये केहो पासरिल घर ।।१८ लोकेर कान्द्रना देखि मायेर व्यग्रता। मने अनुमाने प्रभु कि कहिब कथा ॥१६ मायेर प्रबोध दिते प्रभु मने गरो। ना कान्द ना कान्द बले मधुर बचने ॥२० सन्नचास करिते ग्राज्ञा करिला ग्रापने। एखन बिह्नल हैया कान्द अकारणे ॥२१ पुत्र बलि मिछा माया ना घुचिल तोर। ऐछन दुरन्त माया ए संसार घोर ॥२२ घुचिले ना घुचे माया बड़इ दारुए। शचो बले मोर बोल शुन निकरुए।।२३ मोर पुत्र हैया जन्म लेले पृथिवीते। जगतेर काछे मोरे पूजित करिते ॥२४ तुमि सब लोक बन्धु त्रिजगते पूजि। तोमार से स्नेहमाया शास्त्रे भालो बुिक २५ ये हउ से हउ मोर लुमि हैस्रो पुत्र। जन्मे जन्मे रहु मोर एइ कर्म सूत्र ॥२६ मायेर बचने प्रभु ग्रस्तव्यस्त हैया। मायाय जिनिते नारे उभारये दया ॥२७ ये तोर म्राछ्ये इच्छा कर निज् सुते। एकमात्र शेष स्नामि निवेदिनु तोके ॥२६

शची बले नवद्वीप छाड़ि याह तुमि। नवद्वीपे दुष्ट विष्णुप्रिया ग्रार ग्रामि ॥२६ मायेर बचने पुन गेला नवद्वीप। बारकोएा। घाट निज बाड़ीर समीप ॥३० शुक्लाम्बर ब्रह्मचारि घरे भिक्षा कैल। माये नमस्करिं प्रभु प्रभाते चलिल ॥३१ मायेरे कहिल मुइ बन्दी तोर गुगो। पूरब रहस्य कथा पासरिला केने ॥३२ राम कृष्ण बामन कपिल स्रादि स्रामि। सर्वजन्म देख सब विचारिया तुमि ॥३३ सर्वकाल ग्रामार से एइमत कर्म। तोमार निकटे ग्राछि जान एइ मर्म ॥३४ एवे त भकति रसे मोर अवतार। कृष्णचन्द्र बहि किछु ना भजिब ग्रार ॥३५ किबा भक्त किबा विष्णुप्रिया किबा तुमि। ये भजिवे कृष्ण तार कोले ग्राछि ग्रामि ३६ माये नमस्करि प्रभु बले बारबार। ना छाड़िह कृष्ण ना भजिह ए संसार ॥३७ शचीर अन्तरे हिया करे दुर् दुर्। पांछे याय भक्त सब चिलला टाकुर ॥३६ शान्तिपुरे गेला प्रभु भ्राचार्येर घर। कीर्त्तन विलासे गेल से अष्टप्रहर ॥३६ पून परभाते प्रभु चलिला सत्वरे। उत्कण्ठा बाढ़िल जगन्नाय देखिवारे ॥४० सबारे कहिला प्रभु सबे याह घर। नीलाचले ग्राछि ग्रामि कहिल उत्तर ॥४१ ये याय तथाय जगन्नाथ देखिवारे। तथाय ग्रामार देखा हइब सबार ॥४२ ए बोल विलया प्रभु बले हरिबोल। चलिला ठाकुर उठे कान्दनार रोल ॥४३

क्रमे क्रमे तमोलुके उत्तरिला गिया। ये पथे गियाछे पूर्वे सेइ पथ दिया ॥४४ पथे चिल याय प्रभु प्रेमानन्द सुखे। प्रेम वरिषरों भासे से देशेर लोके ।।४५ हासिते खेलिते याय नाहि पथश्रम। क्रमे क्रमे उत्तरिला श्रीपुरुषोत्तम ॥४६ देखिब त जगन्नाथ नीलाचल राय। हा हा जगन्नाथ बलि अनुरागे घाय ॥४७ सिंहद्वारे गिया प्रभु छाड़े हुहुङ्कार। धाइल सकल लोक ग्रानन्द ग्रपार ॥४८ जगन्नाथ देखि तुष्ट हैला गोराराय। ताँहारे देखिया लोक बड़ सुख पाय ॥४६ हरि हरि बले लोके उच उचराय। म्रानन्दितं दिवानिशि हरिगुरा गाय ॥५० रात्रिदिन करे प्रभु कीर्त्तन विलास। गोरागुरा गाय सुखे ए लोचन दास ॥५१

लित राग। दिशा।
गोरा गुण गाओ गाओ भुवन मङ्गल रे।।
ग्रानन्दे महाप्रभु ग्राछे नीलाचले।
हरिगुण संकीर्त्तन करे भक्त मेले॥१
ग्रनेक भकतगण मिलिला तथाय।
नितुइ नूतन प्रकाशये गोराराय॥२
हेनइ समये कथा कहिब एखने।
प्रतापहदेरे कृपा कैल येनमने॥३
लोक मुखे शुनि राजा महाप्रभुर गुण।
ग्राश्चर्य मानये से ना कहे किछु पुन॥४

एकदिन गेला जगन्नाथ देखिवारे। जगन्नाथ ना देखये देखे न्यासीवरे ॥४ कि कि बलि मने गिए। विस्मित हियाय। पडिछाके पूछे राजा कि देखह राय ॥५ पडिछा कहये देव जगन्नाथ देखि। राछा कहे तो सबाके व्यर्थ ग्रामि राखि ॥६ जगन्नाथ स्थाने न्यासी बसियाछे हेर। मोर दण्ड भये किछु ना देखिये बल ॥७ भ्राँखि ताड़िम् येन हेन नहे कभु। नहे बा कि देख सत्य करि कह तभु ॥ द ए बोल शुनिया पड़िछा बले पुनर्वार। जगन्नाथ वहि मोरा नाहि देखि ग्रार ॥६ तबे त प्रतापरुद्र गरो मने मने। सन्नचासीरे केन देखि ग्रामार नयने ॥१० शुनियाछि सन्नचासीर महिमा ग्रपार। इहार कारण तबे करिब विचार ॥११ एतेक भाविया राजा चलिल सत्वर। श्रापने चलिला यथा ग्राछे न्यासीवर ॥१२ देखिल टोटाय न्यासी ग्राछे निज मेले । वृन्दावन कथा कहे हरि हरि बोले ॥१३ पुनरपि जगन्नाथ देखे ग्रारवार। देखिल सन्न्यासी सेइ सुमेरु ग्राकार ॥१४ देखिया राजार हिया भेल चमत्कार। सेइ जगन्नाथ एइ न्यासी स्रवतार ॥१५ प्रतापुरुद्वेर मने बाढ़े अनुराग। सत्वरे याइला यथा आछे महाभाग ॥१६ टोटाय नाहिक केहो भाङ्गल ग्रोयान । विह्नल हइल राजा हरिल गेयान ॥१७ गोविन्दरे कहे राजा कातर वचन। कोन मते देखों मुइ गोसाँइर चरण ॥१८

इहार उपाय मोरे कह महाजन। एइमत बारबार कहये बचन ॥१६ गोविन्द कहये राजा ना हस्रो कातर। एखने ना पाबे देखा हैल ग्रनवसर ॥२० कखन श्रासिब मुइ कह महाभाग। कातर वयान राजा बाढे अनुराग ॥२१ सेदिन रहिल राजा सेइ त नगरे। सङ्गिगए। देखि काकु करये सबारे ॥२२ पुरी गोसाँइ ब्रादि करि यत भक्तगए। ठाकूरेर गोचर करिवारे हैल मन ॥२३ एइमते दिन दुइ चारि गेल यबे। काशीमिश्र घरेते एकत्र हइला सबे ॥२४ सकल भकत मेलि युकति करिल। सबे मेलि गोचरिव एइ स्थिर कैल ॥२५ ग्रारदिन महाप्रभु काशीमिश्र घरे। ग्राचिम्बते बसियाछे निज भक्त मेले ॥२६ राजार व्ययताय सबार कातर अन्तर। पुरी गोसाँइ कहिल से प्रभुर गोचर ॥२७ एत निवेदन गोसाँइ कहिते डराङ। निर्भये कहिये तबे यदि आज्ञा पाङ ॥२८ ठाकुर कहये शुन हे पुरी गोसाँइ। मोर ठाँइ तोर डर कोनो काले नाइ ॥२६ कि कहिबे कह शुनि हृदय तोमार। पुरीगोसाँइ बले कथा राखिबे सामार ॥३० काशीमिश्र ग्रादि करि यत भक्तगण। सबार वचने मुझ बलि ए वचन ॥३१ श्रीजगन्नाथदेव नीलाचले बास । प्रतापुरुद्ध राजा हय ताँर निज दास ॥३२ तोर पद देखिवारे साधे मो सबारे। ग्राज्ञा पाइले हया ऐ चरणा गोचरे ॥३३

प्रभु बले सब जन शुनह बचन। सन्नचासीर धर्म नहे राज दरशन ॥३४ म्रामि त सन्नचासी सेइ हय महाराज। दो हार दर्शन दो हार भाल नहे काज।।३५ पुरी गोसाँइ बले प्रभुक्षेकर ग्रवधान। ए बोल शुनिया राजा हिरिवे ग्रीयान ॥३६ ये देखिनु भ्रामरा ताहार भ्रनुराग। ए कथा शुनिले जीउ छाड़िबे महाभाग ।।३७ म्राजित हइल राजार दश उपवास। सब छाड़ि पड़ियाछे चरण प्रत्याश ॥३८ कातर हइया पुन बले सबजन। राजार व्यग्रता देखि करिये यतन ॥३६ ए बोल शुनिया प्रभु कहिला बचन। श्रानह राजारे मुइ हइलुँ परसन्न ॥४० करुए। देखिया सबार हइल उन्नास। म्रानिल राजारे प्रभु करे परकाश ॥४१ प्रभुरे देखिया राजा परणाम करे। प्रेमाय विह्वल राजा ग्रापना पासरे ॥४२ पुलके भरिल ग्रङ्ग छलछल ग्राँखि। प्रेमे गरगर भेल गोरा ग्रङ्ग देखि ॥४३ राजारे देखिया प्रभु लहु लहु हास। षड् भुज शरीर राजा देखे परकाश ॥४४ षड् भुज देखिया दण्ड परगाम करे। टलमल करे अङ्ग अनुराग भरे।।४५ अवश शरीर नीर भरे दुनयने। चौदिकेते हरिष्वनि परशे गगने ॥४६ षड्भुजं शरीर देखि श्रीप्रतापरुद्र। ग्रानन्दे विह्नल भासे प्रेमार समुद्र ।।४७ कण्टिकत सब भङ्ग श्रापाद मस्तके। गदगद भावे प्रभु प्रभु बलि डाके ॥४६

उभबाहु करि नाचे हरि हरि बोले। जनम सफल प्रभु परसन्न मोरे ॥४६ ग्रानन्दे भासये चतुर्दिके भक्तगण। प्रभु बले राजा हेर शुनह बचन ॥५० प्रजार पालन तोरंएइ बड़ धर्म। प्रजा पुत्र राजा पिता कहिल ए मर्म ॥५१ कृष्णेर केवल दया सम सर्वजीबे। देहेर स्वभाव निज जानि अनुभवे ॥५२ किबा रागा किबा प्रजा सम सुखदुःख । कर्म म्रनुसारे जीव हय गौरा मुख्य ॥ ५३ निज प्रनुमान करिये जाने सवारे। सेइ से कृष्णेर दास कहिल तोमारे ।।५४ एतेक उत्तर प्रभु कैल उपदेशे। परणाम करे राजा ग्रानन्द ग्रावेशे ॥५५ शुन सर्वजन गोराचाँदेर प्रकाश। गोरागुण गाय सुखे ए लोचन दास ॥ १६

#### बराड़ी राग।

ग्रार ग्रपरूप कथा कहिब एखन।
गौरचन्द्र गुएगगाथा नितुइ नूतन।।१
कहिब निगूढ़ कथा शुन एक चिते।
ग्रथम जनेर मने ना हय प्रतीते।।२
वैष्णव जनेर इते परम उल्लास।
परम निगूढ़ गौरचन्द्रेर प्रकाश।।३
द्राविडे ब्राह्मग एक ग्रांछे राम नाम।
परम दु:खित ग्रुङ्ग श्रस्थि ग्रार चाम।।४
ग्रन्नकष्ठे दग्ध सेइ जठर ग्रनले।
रक्त मांस नाहि तार शुष्क कलेवरे १

दुरन्त रारिद्य दुःख कत सहा याय। मने मने चिन्ते विप्र कि करि उपाय ॥६ पूर्वजनमे कैलुँ मुइ अनेक अधर्मे। दरिद्र हइलुँ मुइ सेइ सब कर्मे।।७ ना भु खिले नाहि घुचे ग्रहष्ट लिखने। दुरन्त यन्त्रणा दुःख घुचये केमने ॥ = चिन्तिते चिन्तिते विप्रपाइल प्रतिकार। प्रभु विना नारे केहो दु:ख घुचावार ॥६ जगन्नाथ नीलाचले आछ्ये साक्षाते। तार ठाँइ याङ मुइ याचिङ्गा करिते ॥१० भ्रन्नकष्टे मरो<sup>ँ</sup> मुइ ब्राह्मगा शरीर। विप्र प्रिय बलि तारे बले सब धीर ॥११ मोर दोषे मोरे यदि ना करे अवधान। ताहार समीपे मुइ त्यजिब पराए। ॥१२ एइ मने अनुमानि चलिला ब्राह्मए। क्रमे क्रमे गेला यथा कमल लोचन ॥१३ जगन्नाथ देखि करे ग्रात्म निवेदन। श्रन्न कष्टे मरोँ मुइ रिद्र ब्राह्मरा ।।१४ तो विनु नाहि केहो राखह जीवन । घुचाह दारिद्र ज्वाला देह मोरे घन ॥१५ इहा बलि सेइदिन रहिला सेइखाने। भिक्षाय पाइल येइ करिल भोजने ॥१६ तार परदिन पुन करे निवेदन। घुचाह दारिद्र प्रभु ! मरये ब्राह्मरा ॥१७ प्रचुर करिया धन देह त भ्रामारे। दुःख येन नाहि पाङ जन्मेरं भितरे ॥१८ धन वर मागोँ प्रभु ना हम्रो विमुख। नहिले जीवन दिब तोमार सम्मुख ॥१६ इहा बलि उपवास कैल ग्रनुबन्ध। एथा निज मेले आछे प्रभु गौरचन्द्र ॥२०

निजजन सङ्गे वृन्दावन गुएा गाय। म्राचिमवते खेद उठे प्रभुर हियाय ॥२१ विस्मित हइया रहे हिया भेल म्रान। ये रसे ब्राछिब ताहा कैल समाधान ॥२२ सबार हृदये दुःल विस्मय लागिल। ग्राचिम्बते प्रभु केने ग्रागमन हैल ॥२३ एथा तिन उपवास करिल ब्राह्मण । जगन्नाथ स्थाने किछु ना पाय बचन ॥२४ तबे त ब्राह्मण कैल सात उपवास। जगन्नाथ देव किछु ना करे ग्राश्वास ॥२५ दुर्वल हइल विप्र क्षीएा उपवासे। समुद्रे मरिब बलि दढ़ाइल शेषे ॥२६ समुद्रेर कूले बिप्र गेला धीरि धीरि। स्थान देह समुद्रेरे बले नमस्करि ॥२७ हेनकाले देखे एक पुरुष विशाल। समुद्रेर मध्ये ग्राइसे पर्वत ग्राकार ॥२८ देखिया ब्राह्मण मने चिन्तिते लागिल। समुद्रेर माभ दिया ए केबा स्राइल ॥२६ समुद्रेर माभे तार एक हाँदु पानी। एइ सब देखि विप्र मने मने गिए।।३० देखिते देखिते कूले ग्राइल सेइजन। सामान्यं मानुष येन हइल तखन ॥३१ विप्रभावे एइ जगन्नाय विद्यमान। समुद्रोर माभे ब्रार काहार पयान ॥३२ इहा बलि तार पाछु गोड़ाइया याय । कतदूरे गिया पाछु चाहे महाशय।।३३ देखिल ब्राह्मण सेइ ग्राइसे पाछे पाछे। कोथा याबे बलिया विप्रेरे किछु पुछे ॥३४ ब्राह्मण कहये शुन शुन महाशय। के तुमि कोथारे यावा कहना निश्चय ॥३५

सात उपवासी ग्रामि ब्राह्मरा दुर्बल। तोमारे देखिन ग्राजि जनम सफल ॥३६ निश्चय करिया कह ना भाण्डिह मोरे। नहे बा ब्राह्मरा बध लागिबे तोमारे ॥३७ ए बोल शुनिया तबे बले महाजने। श्रामा जानिवारे तोर कि काज यतने ॥३८ ये हइ से हइ भ्रामि तोर किवा दाय। केने उपवासे मर दुरन्त हियाय।।३६ ब्राह्मरा कहये दुःख दारिद्येर ज्वरे। जर्जर करिल मीर सब कलेवरे ॥४० बाह्म एोर धरम नाहिक स्रामा छारे। ए दिवा रजनी याय ग्रन्न हाहाकारे ॥४१ निज कुले ग्रादर नाहिक कोन खाने। ना जानिये कोन् ठाँइ नहे ग्रपमाने ॥४२ जीवन ग्रधिक से मरण भालवासि। कहिल तोमारे तेइ मरों उपवासी ॥४३ ए बोल शुनिया चित्त द्रवे महाजन। विभीषसा नाम मोर शुनह ब्राह्मसा ॥४४ देखिवारे याइ जगन्नाथेर चरण। कर्मदोषे दुःख पाप शुनह ब्राह्मरा ॥४५ कर्मसूत्रे बन्दी लोक सुख दुःख लाभ। भुद्धिले से घुचे सेइ कर्म पुण्य पाप ॥४६ जगन्नाथ मुख देख करिया पिरीत। जन्मान्तरे नहे येन दु: ख उपनीत ॥४७ इहा बलि चलिला से राजा विभीषण। पाछे पाछे याय तबु दरिद्र ब्राह्मण ॥४८ बसि ग्राछे गोराचाँद निजजन मेले। द्यारे के आछे देख गोविन्देरे बले ॥४६ दयारे दाँड़ाइया ग्राछे विभीषण राय। ब्राह्मग् देखिया ग्रंगुलि दिल नासिकाय ५०

हेनकाले गोविन्द गेला टोटार दुयारे। वेखिल दुयारे दुइ ब्राह्मरा कुमारे ॥५१ देखिया गोविन्द गेला प्रभु विद्यमाने। किछु ना कहिते डाके ब्राह्मएा दुजने ।।५२ ग्राइस ग्राइस बलि हासि सम्भाषे ठाकुर। एके बसाइल काछे ग्रार रहे दूर ॥ १३ सब छाड़ि प्रभु तारे सम्भाषे ग्रादरे। काछे यत छिल विस्मय लागिल सवारे ५४ कहये चिरदिने दरशन। अनुरागे दोँहाकार भरये नयन ॥५५ श्रीहस्त दिया ग्रङ्ग परशे ताहार। कुशल कुशल पुछे ईिङ्गत स्राकार ॥ ५६ से दोँहार कथा ग्रार ना बुभये केहो । गौरचन्द्र बले विप्र दुखित बड़ एही ॥५७ दारिद्र्य ज्वालाय ज्ञान हरिल इहार। जगन्नाथ उपरे ए करये प्रहार ॥५८ **भ्रापनार दोष जीव** ना देखये किछु । त्रापनि करिया दोष प्रभुरे दोषे पाछु ५६ श्रापनि करये निज भाल मन्द बलि । भुज्जिवार बेले दोष प्रभुर उपरि ॥६० सुख से भुश्चिते गुरा कहे त्रापनार। प्रभुरं दोषये दोष दु:ख भुद्धिवार ॥६१ सात उपवासे विप्र मृत्यु कैल सार। विप्र प्रिय जगन्नाथ कि करिव म्रार ।।६२ तोमार दर्शने इहार घुछिल दारिद्र। धन देह येन हय धनेर समुद्र ॥६३ भाल भाल बलि ति हो उठिला सत्वर। ये छिल सेखाने सबे पड़िला फाँपर ॥६४ दण्डवत करि तारा चलिला दुइजन । पथे याइते विभीषगो पुछये ब्राह्मगा ॥६४

त्मि बल ग्रामि सेइ राजा विभीषण। सन्त्यासीरे नमस्करि चलिला एखन ॥६६ जगन्नाथ देव तुमि ना देखिले केने। स्वरूप करिया कह दुःखित बाह्मागे ॥६७ सन्न्यासीर ग्राज्ञा तुमि कैले शिर परि। सन्त्यासीवा केबा कह ना कर चातुरी ।।६८ राजा कहे शुन आरे अबोध बाह्यणा। जगन्नाथ देख एइ साक्षात नयन ॥६९ तोमार अभीष्ट सिद्ध धन आइले तुमि। द्राविड़े तोमार धन लैया दिब ग्रामि ॥७० ए बोल शुनिया विप्र शिरे हाने घा। श्रारति करिया धरे विभीषगोर पा ॥७१ पुन चल याइ सेइ प्रभु बरावरे। ग्रज्ञान बाह्मए। मुद्द कह मो तोमारे ॥७२ ग्रनेक यतन कैल एड़ाइते नारि। लेउटिया याय पुन प्रभु बरावरि ॥७३ प्रभुरं सम्मुखे गेला ग्रन्तरे तरास। पुन दो हा देखि प्रभुर उपजिल हास ॥७४ प्रभु बले लेउटिया ग्राइला कि कारगो। राजा कहे ये कारएा पुछह ब्राह्मएो ।।७५ बाह्मण कहये गोसाँइ ग्रामि त ग्रबुघ। कत कत जीव भ्राछे अर्वुद अर्वुद ॥७६ सवाकार प्रारा तुमि सबाकार नाथ। तो बहि नाहिक केहो तुमि जगन्नाथ ॥७७ **ग्रामि महाधम छार** महा ग्रपराधी । निजकर्मदोषे मोर दारिद्रचज्वाला व्याधि ७८ व्याधिर पीड़ाये मो कुपथ्य करोँ म्राशा। श्रीषघ ना रुचे मुखे कुपथ्ये प्रत्याशा ॥७६ बुिक्सया भौषध देह तुमि धन्वन्तरि। कर्मदोषे भवव्याधि भ्रामि छार मरि॥८०

ए बोल शुनिया प्रभु हासिते लागिला। जगन्नाथ देव तोमार सब भाल कैला ॥ इश ग्रागे त ईप्सित तुमि भुक्तिबे एखन। शेषकाले पाबे जगन्नाथेर चरण ॥ ५२ ए बोल बलिते विप्र दण्डवत करे। चौदिके सकल लोक हरि हरि बले ॥ ६३ शुन शुन सर्वजन ग्रपूर्व कथन। वर पाइया चिल गेला दरिद्र ब्राह्मण ॥५४ हरिषे हइला दो है बाड़ीर बाहिरे। भक्तजन प्रभुरे पुछये घीरे घीरे ॥६५ पुरी गोसाँइ बले प्रभु दया कर यदि। इहार कारण किह सबे कर शुद्धि ॥६६ सुधाइते नारे केहो मने बड़ इच्छे। साहस करिया मुइ सुघाइल पिछे ॥८७ ठाकुर कहये शुन शुनह गोसाँइ। ए कथा तोमरा सब किछु बुफ नाइ ॥८८ द्राविड़े ग्राछिल एइ दरिद्र ब्राह्मण । अनेक यन्त्रणा दुःख पाइयाछे तखन ॥६६ दारिद्र्य ज्वालाय दग्ध ग्राइल एइदेशे। जगन्नाथ उपरे प्रहार करे शेषे ॥६० दु: खित देखिया तुष्ट हैला जगन्नाथ। ग्राचिम्बते विभीषरा सङ्गे हैल साथ ॥ ११ विभीषरा एइ ये बसिल मोर पाशे। धन दान कैल ते हो ब्राह्मण सन्तोषे ।। ६२ ए बोल शुनियां सर्व जनेर उन्नास। प्रेमाय भरिल सब ए भूमि ग्राकाश ॥ ६३ सर्वजन नाचे सबे बले हरिबोल। ग्रानन्दे सवाइ सबे धरि देइ कोल ॥१४ शुन सर्वजन गौराचान्देर प्रकाश । म्रानन्द हृदये कहे ए लोचन दास ॥ ६५

### चतुर्थ अध्याय

धानशी राग । प्रभु आरे जय जय गौराङ्गचान्द। बान्धिल जीवेर मन दिया प्रेमफान्द।। ध्रु॥

श्रवनि मण्डले गोरा रूपेर ग्रवधि। विलाइला प्रेमधन ग्राचण्डाल ग्रादि ॥१ बाचाल करये गोरा गुरो मूक जने। पंगु गिरि लङ्घे ग्रन्धे देखे तारागरो ॥२ कहिते कहिते नाहि जानि निज पर। ये उठये ताहा बलि ना करिये डर ॥३ सर्व ग्रवतार सार चैतन्य गोसाँइ। एहेन करुणानिधि ग्रार हैते नाइ॥४ कृष्ण बहि स्रार केहो नाहिक ईश्वर। सत्य किबात्रेता ग्रार ए कलि द्वापर ॥५ एकमात्र प्रभू सेइ नाम कर भेद। लोके बुभावारे करे नानामत भेद ॥६ यत यत अवतार सेइ सब युगे। करुएा कारएा छोट बड़ बले लोके ॥७ चैतन्य गोसाँइ एइ करुएाते बड़। ते इ विल अवतार शिरोम्सि दढ़ ॥ इ हेन अवतार केहो ना बुभये लोके। अमृत ढाकिया येन राखे क्षुद्र पोके ॥६ हेन अवतार कथा कहिल अलोक। हेन गोराचान्द पहुँ भज छाड़ि शोक ॥१० करुएा सागर प्रभु प्रेमे उनमत। भक्त सङ्गे वृन्दावन लीला ग्रावरत ॥११ एइमते महाप्रभुर उत्कल विहार। उत्कल विहार कथा अनेक विस्तार ॥१२ विस्तारिते पुस्तक से हय त अनेक। संक्षेपे कहिल कथा शुन सर्वलोक ॥१३

हेनकाले महाप्रभु काशीमिश्र घरे। वृन्दावन कथा कहे व्यथित ग्रन्तरे ॥१४ निश्वास छाड़िया से बलिला महाप्रभू। एमत भकत सङ्ग नाहि देखि कभु ॥१५ सम्भ्रमे उठिला जगन्नाथ देखिवारे। क्रमे क्रमे उत्तरिला गिया सिहदारे ॥१६ सङ्गे निज जन यत तेमति चलिल। सत्वरे चलिया गेल मन्दिर भितर ॥१७ निरखे वदन प्रभु देखिते ना पाय। सेइखाने मने प्रभू चिन्तिल उपाय ॥१८ तखने दुयारे निज लागिल कपाट। सत्वरे चिलया गेल ग्रन्तर उचाट ॥१६ श्राषाढ़ मासेर तिथि सप्तमी दिवसे। निवेदन करे प्रभु छाड़िया निश्वासे ॥२० सत्य त्रेता द्वापर से कलियुग आर। विशेषतः कलियुगे संकीर्त्तन सार ॥२१ कृपा कर जगन्नाथ पतित पावन। कलियुग म्राइल एइ देह त शरण ॥२२ ए बोल बलिया सेइ त्रिजगत राय। बाहु भिड़ि म्रालिङ्गन तुलिल हियाय ॥२३ तृतीय प्रहर वेला रविवार दिने। जगन्नाथे लीन प्रभु हइला ग्रापने ॥२४ गुङ्जाबाड़ीते छिल पाण्डा ये बाह्मण। कि कि बलि सत्वरे से ग्राइल तखन ॥२५ विप्रे देखि भक्त कहे शुनह पड़िछा। घुचाम्रो कपाट प्रभु देखि बड़ इच्छा ॥२६ भक्त आत्ति देखि पड़िछा कहये कथन। गुजाबाडीर मध्ये प्रभुर हैल ग्रदर्शन ॥२७ साक्षाते देखिल गौर प्रभुर मिलन। निश्चय करिया कहि शुन सर्वजन ॥२८

ए बोल शुनिया भक्त करे हाहाकर। श्रीमुख चिन्द्रमा प्रभुर ना देखिब ग्रार ॥२६ श्रीवास पण्डित ग्रार दत्त ये मुकुन्द। गौरीदास वासूदत्त भ्रार श्रीगोविन्द ॥३० काशीमिश्र सनातन ग्रार हरिदास। उत्कलेर सबे कान्दे छाड़िया निश्वास ३१ श्रीप्रतापरुद्र राजा शुनिल श्रवेे । परिबार सह राजा हरिल चेतने ॥३२ सार्वभौम भट्टाचार्य तनुज सहाय। प्रभु प्रभु डाके बले शुन गौरराय ।।३३ अनेक रोदन कैल सब भक्तगरा। इहा बा लिखिब कत मो ग्रधम जन ॥३४ अर्शेष प्रभुर गुरानाहय विस्तार। एबे ना देखिया मोर हैल ग्रन्धकार ॥३५ मिनति करिया बलि शुन सब जन। दिवानिशि भज भाइ गौराङ्ग चरण ॥३६ निर्मल हइया सबे शुन गोरागुए। भव व्याधि नाशिवारे एइ से कारण ॥३७ एत शोके विलपन करये लोचन। शेषखण्ड साय हैल प्रभुर कीर्त्तन ॥३८

गृह व्यवहार कथा शुन सर्वजन । हेनइ समये करोँ श्रीहरि स्मरण ॥१ सबाकारे करोँ मुइ एइ निवेदन । सत्य करि जानिह श्रीवैष्णव चरण ॥२ गौरपद कमले मो करिये प्रणति । तिलेक करुणा दिठे कर अवगति ॥३ वैष्णाव प्रसादे किछु ये जानि प्रकाश। प्रागोर ठाकुर मोर नरहरि दास ॥४ ताँर पद प्रसादे ए पथेर प्रति आशा। गोरगुरा कहिवारे कैल् अभिलाष ॥ ४ श्रीमुरारि गुप्तवेजा प्रभुर ग्रन्तरीए। सकल जानये सेइ भकत प्रवीए। ॥६ लोक निस्तारिते कैल चैतन्य चरित्र। ताँहार प्रसादे हैल संसार पवित्र ॥७ श्लोकबन्धे कैल गौर गुगोर कवित्व। ताहाइ हइल एवे सकलेर सूत्र ॥ = श्निया माध्री लोभे चित उतरोल। निज दोष ना देखिलुँ मन हैल भोल ॥६ पाँचाली प्रबन्धे ग्रामि रचिल एखन । दोष ना लइबे केहो मो अति अधम ॥१० ग्रधिकारी नाहि तबु करिलुँ साहसा। वैष्णव करुणा देखि मनेर भरसा ॥११ चारिखण्ड पुँथि हैल वैष्णव कृपाय। समाधा करिते व्यथा लागये हियाय ॥१२ सुत्रखण्डे ग्राद्य कथा ग्रमृतेर खण्ड। जन्मादि रहस्य कथा कहिल स्राद्यखण्ड ॥१३ मध्यखण्ड कथा ताइ करुणार घर। शेषखण्ड कथा से तिन खण्डेर पर ॥१४ चारिखण्ड कथा हैल वैष्णव कृपाय। समाधा करिते व्यथा लागये हियाय ॥१५ गौरगुण कथा एइ अमिया समुद्र। कहिते ना पारे प्रभु प्रजापति रुद्र ॥१६ **ग्रामि कि कहिब गुरा कि जानि कतेक** । वैष्णाव कृपार बले बलिल यतेक ॥१७ करजोड़ करि बलोँ कातर वयाने। आत्म निवेदउँ मुइ वैष्णव चरणे ॥१८

मो प्रधिक ग्रधम नाहिक मही माभ ।
वैष्णाव कृपार बले सिद्ध हैल काज ॥१६
चैतन्य चिरत कथा के किहते जाने ।
सम्बरिते नारि किछु किहनु वदने ॥२०
चारिखण्ड कथा साय करिल प्रकाश ।
वैद्यकुले जन्म मोर को-ग्राम निवास ॥२१
माता मोर पुण्यवती सदानन्दी नाम ।
याँहार उदरे जिन्म किर कृष्ण काम ॥२२
कमलाकर दास मोर पिता जन्मदाता ।
याँहार प्रसादे किह गोरा गुण गाथा ॥२३
मातृकुल पितृकुल बैसे एक ग्रामे ।
धन्य मातामही से ग्रभया दासी नामे ॥२४
मातामहेर नाम श्रीपुरुषोत्तम गुप्त ।
नानातीर्थ पूत ते ह तपस्याय तृप्त ॥२५

मातृकुले पितृकुले स्नामि मात्र पुत्र । सहोदर नाहि नाहि मातामहेर सूत्र ॥२६ यथा तथा याइ से दुल्लिल कहे मोरे । दुल्लिल लागिया केहो पड़ावारे नारे ॥२७ मारिया घरिया मोरे शिखाइल म्नाखर । धन्य पुरुषोत्तम गुप्त चरित्र ताँहार ॥२६ ताँहार चरणे मुइ करो नमस्कार । चैतन्य चरित लिखि प्रसादे याँहार ॥२६ मातृकुल पितृकुल कहिल मो कथा । नरहरि दास मोर प्रेमभक्ति दाता ॥३० ताँहार प्रसादे येबा करिल प्रकाश । पुस्तक करिल साय ए लोचन दास ॥३१

इति 'श्रीचैतन्य-मङ्गल'' ग्रन्थे शेषखण्ड समाप्त ।

### समाप्तोऽयं ग्रन्थः



# परिशिष्ट

#### श्रील लोचनदास ठा गुरकी पदावली

## श्रीगौराङ्गावतार

श्रीराग ।

ग्रवतार सार गोरा ग्रवतार केन ना भजिलि ताने। करि नीरे बास ं गेल ना पियास ग्रापन करम फेरे।।१ कण्टकेर तरु सेविलि सदाइ ग्रमृत फलेर ग्राशे। प्रेमकल्प तरु गौराङ्ग ग्रामार ताहारे भाविलि बिषे॥२ सौरभेर आशे पलाश शुंकिलि नाशाय पशिल कीट। इक्षुदण्ड बलि काठ चुषिलि केमने लागिबे मिठ ॥३ हार बलिया गलाय परिलि शमन किङ्कर साप। शीतल बलिया ग्रागुनि पोहालि पाइलि बजर ताप ॥४ संसार भजिलि गोरा ना भजिया ना शुनिलि मोर कथा। इह परकाल उभय खोयालि खाइलि लोचन माथा ॥ १

के याबे के याबे भाइ भवसिन्धु पार।
धन्य कलियुगेर चैतन्य ग्रवतार॥१
ग्रामार गौराङ्गेर घाटे ग्रदान खेयाय।
जड़ ग्रन्थ बधिर ग्रवधि पार हय॥२
हरिनामेर नौकाखानि श्रीगुरुकाण्डारी।

संकीर्त्तंन केरोयाल दुबाहु पासरि ॥३

सब जीव हैल पार प्रेमेर वातासे।

पड़िया रहिल लोचन ग्रापनार दोषे ॥४

श्रीराग ।

बाल्यलीला

विभाव बा तुड़ी

हेर देखसिया नयान भरिया

कि ग्रार पुछसि ग्राने।

नदीया नगरे शचीर मन्दिरे

चाँदेर उदय दिने॥१

किये लाखवाण किषल काझन

रूपेर निछनि गोरा।

शचीर उदर मेघे निकसिल

स्थिर विजुरीर पारा॥२

कत विधुवर वदन उजोर

निशा दिशा सम शोभे।

नयान भ्रमर श्रुति सरोहहे

धाय मकरन्द लोभे ॥३

ग्रजानुलम्बित भ्रुज सुबलित

नाभि हेम सरोवर ।

कटि करि ग्ररि उह हेम गिरि

ए लोचन मनोहर ॥४

विभास दशकुसि । देख देख ग्रासि यत नैदावासी श्रामार गौराङ्ग चाँदे । बिहाने उठिया ग्रञ्जले धरिया ननी दे मा बलि काँदे ॥१ नहि गोयालिनी कोथा पाब ननी एकि बिषम हैल मोरे। शुनेछि पुरागो नन्देर भवने सेइ ये ग्रामार घरे ॥२ एकि ग्रदभुत ग्रीत विपरीत ग्रामार गौराङ्ग राय। म्राङ्गिनाय दाँड़ाइवा त्रिभङ्ग हइया मधुर मुरली वाय ॥३ **ब्रार एकदिने** खेले शिशु सने नयने गलये लोर। कहये लोचने शचीर भवने बासना पूरल मोर ॥४

रूप (कामोद) मनमत कोटि कोटि जिनिया गौराङ्ग तनु सर्व ग्रङ्गे लावण्य ग्रपार। ग्रविरत वदने कि जपतहु निरविध निरुपम नटन सञ्चार ॥१ मधुर गौराङ्ग रूप भुरिया प्राग् कान्दे। नवगोरोचना कान्ति धूलाय लोटाय गो क्षितितले पूर्णिमार चान्दे ॥ घ्रु ॥२ स्रजानुलम्बितं गोरार सुबाहु युगल गो उभ करि रहे क्षरो क्षरो। डगमग ग्ररुण कमल जिनि ग्राँखि गो केन सदा राधा राधा भने ॥३ सोगार वरण खानि शोन कुसुम जिनि केन बा काजर सम भेल। कहये लोचन दास ना बुिक गौराङ्ग रित रहि गेल हृदि माभे शेल ॥४

यथा राग ।
ए हेन सुन्दर गोरा कोथा बा म्राछिल गो
के म्रानिल नदीया नगरे ।
निरिखते गोरारूप हृदये पिशल गो
तनु काँपे पुलकेर भरे ।।१
भाबेर म्रावेशे म्रोमा एलाये पड़ेछे गो
मेमे छल छल दुटि म्राँखि ।
देखिते देखिते म्रामार हेन मने हय गो
पराण पुतिल करि राखि ।।२
विधि कि म्रानन्द निधि मिथ निरिमल गो
किवा से गड़िल कारिकरे ।

पीरिति कुँदेर कुँदे उहारे कुँदिल गो

नयान कुँदिल कामशरे ॥३

गोकुल नटेर काएा विद्धिम ग्राछिल गो

कालिये कुटिल यार हिया ।

राधार पीरिति उहाय समान करेछे गो

सेइ एइ बिहरे नदीया ॥४

मनेर मरम कथा काहारे कहिब गो

चित येन चुरि कैल चोरे ।

लोचन पियासे मरे ग्रोरूप देखिया गो

विधाता बिश्चत भेल मोरे ॥४

**※一※一※** 

यथा राग ।

शारद चन्द्रिका रत्न धिक् चम्पकेर वर्गा शोन कुसूम गोरोचना। हरिताल से कोन छार विकार से मृत्तिकार से कि गोरारूपेर तूलना ॥१ धिक् चन्द्रकान्त मिएा तार वर्ण किसे गिएा फिएा मिएा सौदामिनी आर। ग्रो हब प्रपञ्चरूप ग्रप्रपञ्च रसभूप तुलना कि दिब ग्रामि तार ॥२ यत देख वर्णन ग्रनुसारे उद्दीपन गौररूप वर्णन के करे। जान ना ये सेइ गोरा धरारूपे ग्रङ्गभरा दरशे धैरज दूर करे ॥३ शुन श्रोगो प्राण सइ जगते तुलना कइ तबे से तुलना दिब किसे। जगते तुलना नाइ याँर तुयना ताँर ठाइ ग्रमिया मिशाब केन बिषे ॥४

केबा तार गुरग गाय गुरगेर के ग्रोर पाय
केबा करे रूप निरूपरग ।
रूप निरूपिते नारे गुरग के कहिते पारे
भाविया बातुल हैल मन ॥ १
पक्षी येन ग्राकाशेर किछुइ ना पाय टैर
यतदूर शक्तिउड़ि याय ।
सेइरूप गौराङ्गेर रूपेर ना पाय टैर
ग्रनुसारे ए लोचन गाय ॥ ६

**\*-\*-**

भावावेश (कामोद)

नाचे शचीनन्दन भकत जीवन धन सङ्गे सङ्गे प्रिय नित्यानन्द । ग्रद्वैत श्रीनिवास ग्रार नाचे हरिदास बास्घोष राय रामानन्द ॥१ नित्यानन्द मुख हेरि बोले पहुँ हरि हरि प्रेमाय घरणी गड़ि याय। प्रिय गदाधर ग्रासि प्रभुर बाम पाशे बसि घन नरहरि मुख चाय ॥२ प्रभु नाहि मेले आँखि कहे मोर काँहा सखी काँहा पाब राय दरशन। कह कह नरहरि आर सम्बरिते नारि इहा बलि भेल अनेतन ॥३ एखिन ग्राछिनु सेथा के मोरे ग्रानिल एथा रसे रसे निकुञ्ज भवन। गेल सुख सम्पद एबे भेल विपद बिषादये ए दास लोचन ॥४

\*-\*-\*

सुहइ।

रजनी जागिया गोरा थाके।
हा नाथ हा नाथ बिल डाके॥१
प्रभाते उठिया गोराराय।
चश्चल नयाने सदा चाय॥२
निमत वदने मही लेखे।
ग्रांखिजले किछुइ ना देखे॥३
लोचन कहे एइ रस गूढ़।
बुभाये रसिकजन ना बुभाये मूढ़॥४

茶の茶の茶

### श्रीश्रीगौर नित्यानन्द

तुड़ी।

एइबार करुणा कर चैतन्य निताइ।
मो सम पातकी ग्रार त्रिजगते नाइ॥१
मुजि ग्रति मूढ़मित मायार नफर।
एइ सब पापे मोर तनु जरजर॥२
म्लेच्छ ग्रधम छिल यत ग्रनाचारी।
ता सबा हइते यदि मोर पाप भारी॥३
ग्रशेष पापेर पापी जगाइ माधाइ।
ता सबारे उद्धारिला तोमरा दुभाइ॥४
लोचन बले मुइ ग्रधम दया नैल केने।
तुमि ना तरिले दया के करिबे ग्राने॥१

茶の茶の茶

धानशी राग।

जीवेर भाग्ये अवनी विहरे दोन भाइ।
भुवन मोहन गोराचाँद निताइ॥१
कलियुगे जीव यत छिल अचेतन।
हरिनामामृत दिया करिला चेतन॥२

हेन अवतार भाइ कभु शुनि नाइ।
पातकी उद्धार कैला घरे घरे याइ॥३
हेन अवतार भाइ नाइ कोन युगे।
कोन अवतारे से पापीर पाप मागे॥४
रुधिर पड़िल अङ्गे खाइया प्रहार।
याचि प्रेम दिया तारे करिला उद्धार॥५
नाम प्रेमम सुधाते भरिल त्रिभुवन।
एकला बञ्चित भेल ए दास लोचन॥६

茶の茶の茶

श्रीराग।

परम करुग पहुँ दुइजन निताइ गौरचन्द्र। सब अवतार सार शिरोमिए। केबल ग्रानन्द कन्द ॥१ भज भज भाइ चैतन्य निताइ सुदृढ़ विश्वास करि। बिषय छाड़िया से रसे मजिया मुखे बल हरि हरि ॥२ देख ग्रारे भाइ त्रिभुवने नाइ एमन दयाल दाता। पशु पाखी भुरे पाषागा विदरे शुनि याँर गुरा गाथा॥३ संसारे मिजया रहिलि पड़िया से पदे नहिल ग्राश। श्रापन करम भुजाय शमन कहये लोचन दास ॥४

\*0%0%

#### श्रीनित्यानन्द

श्रीराग (लोभा)

श्रकोध परमानन्द नित्यानन्द राय।
श्रमिमान शून्य निताइ नगरे बेड़ाय॥१
श्रधम पतित जीवेर घरे घरे गिया।
हरिनाम महामन्त्र दिछे विलाइया॥२
यारे देखे तारे कहे दन्ते तृगा धरि।
श्रामारे किनिया लह बल गौर हरि॥३
एत बलि नित्यानन्द भूमे गड़ि याय।
सोगार पर्वत येन धूलाय लोटाय॥४
हेन श्रवतारे यार रित ना जिन्मल।
लोचन बले सेइ भवे एल श्रार गेल॥४

茶の茶の茶

#### श्रीराग।

निताइ गुरामिए श्रामार निताइ गुरामिए। श्रानिया प्रेमेर वन्या भासाल श्रवनी।।१ प्रेमेर वन्या लइया निताइ श्राइला गौड़देशे। इिबल भकतगरा दीनहीन भासे॥२ दीन हीन पितत पामर नाहि बाछे! ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवाकारे याचे॥३ श्रावब्ध करुरासिन्धु काटिया मोहन। घरे घरे बुले प्रेम श्रमियार बारा॥४ श्रवान्धवे सकरुरा निताइ सुजन। घरे घरे करे प्रेमामृत वितरुरा॥५ लोचन बले श्रामार निताइ येबा नाहि माने। श्रमल भेजाइ तार माफ मुख खाने॥६

#### श्रीराग।

निताइ मोर जीवनधन निताइ मोर जाति।
निताइ बिहने मोर नाहि ग्रार गति ॥१
ग्रसार संसार सुखे दिया मेने छाइ।
नगरे मागिया खाब गाइब निताइ॥२
ये देशे निनाइ नाइ से देशे ना याब।
निताइ बिम्ख जनार मुख ना हेरिब॥३
गङ्गा यार पदजल हर शिरे धरे।
हेन निताइ ना भजिया दुःख पाञा मरे॥४
लोचन बले ग्रामार निताइ प्रेमकल्पतरः।
काङ्गालेर ठाकुर निताइ जगतेर गुरु॥५

茶口茶口茶

सिन्धुड़ा।

देख निताइचाँदेर माघुरी।

पुलके पूरल तनु कदम्व केशर जनु

बाहु तुलि बले हिर हिर ॥ ध्रु ॥१

श्रीमुख-मण्डल घाम जिनि कत कोटि काम

से ना विहि किसे निरमिल ।

मिथया लावण्य सिन्धु ताहे निङ्गाड़िया इन्दु

सुधा दिया मुखानि गड़िल ॥२

नव कञ्जदल ग्रांखि तारक भ्रमर पाखी

डुबि रहु प्रेम मकरन्दे ।

सेरूप देखिल येह से जानिल रममेह

ग्रवनी भासल प्रेमानन्दे ॥३

पुरुबे ये वजपुरे विहरे नन्देर घरे

रोहिनी नन्दन बलराम ।

एबे पद्मावती सुत नित्यानन्द ग्रवञ्चत

भुवन पावन हैल नाम ॥४

से पँहु पतित हेरि करुगामय ग्रवतिर जोवेरे बोलाय गौरहरि। पड़िया से भवबन्वे काँदये लोचन ग्रन्धे ना देखिया सेरूप माधुरी।।५

茶口茶口茶

# श्रीञ्चद्वैताचार्य

तुड़ी।

जय जय ग्रद्वंत ग्राचार्यं दयामय।
याँर हुहुङ्कारे गौर ग्रवतार हय ॥१
प्रेमदाता सीतानाथ करुणा सागर।
याँर प्रेमरसे ग्राइला गौराङ्गनागर॥२
याहारे करुणा करि कृपा दिठे चाय।
प्रेमरसे से जन चैतन्यगुण गाय॥३
ताँहार पदेते येबा लैल शरण।
से जन पाइला गौरप्रेम महाधन॥४

एमन दयार निधि केने ना भजिलुँ। लोचन बले निज माथे बजर पाड़िलुँ॥५ \*०%०%

तुड़ी।

नास्तिकता ग्रपधमं जुड़िल संसार
कृष्णपूजा कृष्णभक्ति नाहि कोथा ग्रार ॥१
देखिया ग्रद्धेत प्रभु विषादित हैला।
केमने तरिवे लोक भाविते लागिला ॥२
नेत्र बुजि तुलसी देयेन विष्णुपदे।
हुङ्कारि दिलेन लम्फ ग्राचार्य ग्राह्लादे ॥३
जितिलु जितिलु मुखे बले बार वार।
जीव निस्तारिते हबे गोर ग्ररतार ॥४
एकथा गुनिया नाचे साधु हरिदास।
लोचन बले खसिल जीवेर मोहपाश ॥५

※0※0※

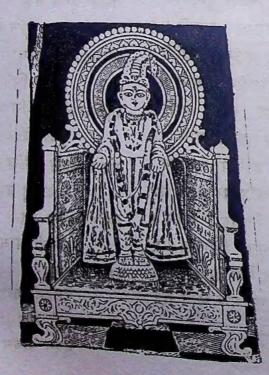



# श्रीहरिदास शास्त्री सम्पादिता ग्रन्थावली

| क्रम सद्ग्रन्थ                            | मृल्य                              | क्रम सद्ग्रन्थ                                             | गळा            |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| १-वेदान्तदर्शनम् भागवतभाष्योपेतम्         | 940.00                             | ४६-श्रीगौरांगविरुदावली                                     | मूल्य          |
| २-श्रीनृसिंह चतुर्दशी                     | 90.00                              | ४६-श्रीकृष्णचैतन्यचरितामृत                                 | 80.00          |
| ३-श्रीसाधनामृतचन्द्रिका                   | 70.00                              | ५०-सत्संगम्                                                | 940.00         |
| ४-श्रीगौरगोविन्दार्चनपद्धति               | 20.00                              | ५्१-नित्यकृत्यप्रकरणम्                                     | 40.00          |
| ५-श्रीराधाकृष्णार्चनदीपिका                | 20.00                              | प्र-श्रीमद्भागवत प्रथम श्लोक                               | 40.00<br>30.00 |
| ६-७-८-श्रीगोविन्दलीलामृतम्                | 840.00                             | ५३-श्रीगायत्री व्याख्याविवृतिः                             | 90.00          |
| ६-ऐश्वर्यकादम्बिनी                        | 30.00                              | प्४-श्रीहरिनामामृत व्याकरणम्                               | २५०.००         |
| १०-श्रीसंकल्पकल्पदुम                      | 30.00                              | ५५-श्रीकृष्णजन्मतिथिविधिः                                  | 30.00          |
| ११-१२-चतुःश्लोकीभाष्यम्, श्रीकृष्णभजनामृत | 30.00                              | प्६-प्७-प्=-श्रीहरिभक्तिविलास:                             | \$00.00        |
| १३-प्रेम सम्प्ट                           | 80.00                              | ५६-काव्यकौस्तुभ:                                           | 900.00         |
| १४-श्रीभगवद्भक्तिसार समुच्चय              | 30.00                              | ६०-श्रीचैतन्यचरितामृत                                      | २५०.००         |
| १५्-ब्रजरीतिचिन्तामणि                     | 80.00                              | ६१-अलंकारकौस्तुभ                                           | 240.00         |
| १६-श्रीगोविन्दवृन्दावनम्                  | 30.00                              | ६२-श्रीगौरांगलीलामृतम्                                     | 30.00          |
| १७-श्रीकृष्णभक्तिरत्नप्रकाश               | 40.00                              | ६३-शिक्षाष्टकम्                                            | 90.00          |
| १८-श्रीहरेकृष्णमहामन्त्र                  | 4.00                               | ६४-संक्षेप श्रीहरिनामामृत व्याकरणम्                        | ₹0.00          |
| १६-श्रीहरिभक्तिसारसंग्रह                  | 40.00                              | ६५-प्रयुक्ताख्यात मंजरी                                    | 20.00          |
| २०-धर्मसंग्रह                             | 40.00                              | ६६-छन्दो कौस्तुभ                                           | 40.00          |
| २१-श्रीचैतन्यसूक्तिसुधाकर                 | 90.00                              | ६७-हिन्दुधर्मरहस्यम् वा सर्वधर्मसमन्वय:                    | 40.00          |
| २२-श्रीनामामृतसमुद                        | 90.00                              | ६८—साहित्य कौमुदी                                          | 900.00         |
| २३-सनत्कुमारसंहिता                        | 20.00                              | ६६—गोसेवा                                                  | 80.00          |
| २४-श्रुतिस्तुति व्याख्या                  | 900.00                             | ७०-गोसेवा (गोमांसादि भक्षण विधि-निषेध विवेचन               | 1) 40,00       |
| २५-रासप्रबन्ध                             | 30.00                              | ७१पवित्र गो                                                | 40,00          |
| २६-दिनचन्द्रिका                           | 20.00                              | ७२-रस विवेचनम्                                             | 40,00          |
| २७-श्रीसाधनदीपिका                         | ξα.00                              | ७३-मन्त्र भागवत                                            |                |
| २८-स्वकीयात्विनरास, परकीयात्विनरूपणम्     | 900.00                             | ७४-अहिंसा परमोधर्म:                                        | 900,00         |
| २६-श्रीराधारससुधानिधि (मूल)               | 20.00                              | ७५-भिक्त सर्वस्व                                           | 30,00          |
| ३०-श्रीराधारससुधानिधि (सानुवाद)           | 900.00                             | बंगाक्षर में मुद्रित ग्रन्थ                                |                |
| ३१-श्रीचैतन्यचन्द्रामृतम्                 | 30.00                              | १-श्रीबलभद्रसहस्रनाम स्तोत्रम्                             | 90.00          |
| ३२-श्रीगौरांग चन्द्रोदय                   | 30.00                              | २-दुर्लभसार                                                | 90.00          |
| ३३-श्रीब्रह्मसंहिता                       | 40.00                              | ३-साधकोल्लास                                               | 40.00          |
| ३४-भक्तिचन्द्रिका                         | 30.00                              | ४-भिक्तचन्द्रिका                                           | 80.00          |
| ३५-प्रमेयरलावली एवं नवरल                  | 40.00                              | ५-श्रीराधारससुधानिधि (मूल)                                 | 20.00          |
| ३६-वेदान्तस्यमन्तक                        | 80.00                              | ६-श्रीराधारससुधानिधि (सानुवाद)                             | 30.00          |
| ३७-तत्वसन्दर्भः                           | 900.00                             | ७-श्रीभगवद्भिवतसार समुच्चय                                 | 30.00          |
| ३८-भगवत्सन्दर्भः                          | 940.00                             | ८-भिक्तसर्वस्य                                             | 30.00          |
| ३६-परमात्मसन्दर्भः                        | 200,00                             | ६-मनःशिक्षा<br>१०-पदावली                                   | 30.00          |
| ४०-कृष्णसन्दर्भः                          | 240.00                             | १९-साधनामृतचन्द्रिका                                       | 30.00          |
| ४१-भिवतसन्दर्भः                           | 300.00                             | १२-भिवतसंगीतलहरी                                           | 80.00          |
| ४२-प्रीतिसन्दर्भः                         | 300.00                             |                                                            | 20.00          |
| ४३-दश:श्लोकी भाष्यम्                      | \$0.00                             | अंग्रेजी भाषा में मुद्रित ग्रन्थ<br>१–पद्यावली (Padyavali) | 200.00         |
| ४४-भक्तिरसामृतशेष                         | 900.00                             | २—गोसेवा (Goseva)                                          | 200,00         |
| ४५-श्रीचैतन्यभागवत                        | 200,00                             | 3—The Pavitra Go                                           | 40,00          |
| ४६-श्रीचैतन्यचरितामृतमहाकाव्यम्           | 940.00                             | 8-A Review of 'Beef in Ancient India'                      | ₹0,00          |
| ४७-श्रीचैतन्यमंगल                         | 940.00                             | 4—Scriptural Prohibitions on meat-eating                   | 900,00         |
|                                           | THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY. | 2 Jon plantin i Tombinono on meareanny                     | 100,00         |